| वीर सेवा मन्दिर |
|-----------------|
| दिल्ली          |
|                 |
|                 |
|                 |
| *               |
| UA              |
| EX HEXT         |
| 030 5 5144      |
| काल न०          |
| म्बगन           |
|                 |





## साबधान!

**~>>** 

यह ग्रन्थ आपका परम पिनत धार्मिक शास्त्र हैं, अतएव विनय भाव-पूर्वक सम्हाल कर रिवये। इस इक्कीसवी सदी के प्रारंभ मे प्रकाशित तारण साहित्य का भले प्रकार संग्रह करना प्रत्येक सद्गृहस्थका परम कर्तव्य हैं।

विनीत--

शंकरलाल जैन।

THE TOP TOP THE

# धन्यवाद

यह 'तारण-शब्द-कोष श्रीमान् सेठ कुन्दनलाल जी हजार लाल जी हैदरगढ़ बासोदा ( म्वालियर ) बालों की श्रोर से प्रकाशित होकर वितरण हो रहा है, श्रतएव उक्त दानी श्रीमान् सेठ सा० का परिचय श्रामे दिया जाता है।

इस ग्रन्थ के द्वारा समाज को कुछ लाभ अवश्य होगा। इस भावना से श्री चुल्लक जी महाराज ने इसे लिखा है। यदि कोई त्रुटियां रह गई हों तो निद्वान सज्जन सुधार लें।

— त्र० गुलावचन्द्र ।



यह शब्द कोष-मुमुचुवृन्द, विद्यार्थी मगडल, तथा पांडेजी-वर्ग की वडे काम की चीज है। मेरो रायसे तो प्रत्येक पाठशालाओं के कीर्ष में रखकर इसे प्रत्येक वालक की पढ़ा देना बड़ा ही लाभकारी है।

इस कोष प्रन्थ में श्रीमत्परमपूज्य गुरुवर्य तारण स्वामी जी कृत आठ प्रन्थों के शब्दों का अर्थ सहित संग्रह (चुनाव) है।

इसके, दो खंड तो यह एक साथ छप रहे है। शीघ्र तीसरा खंड तैयार होकर अलग छपेगा।

# तारण-शब्द-कोष के प्रकाशक श्रीमान् सेठ कुन्दनलाल जी साहेब का

### संदिप्त परिचय

### シラ※のぐ

श्रीमान् सेठ जमनादास जीके सुपुत्र सेठ लखमीचंद जी, इनके सुपुत्र सेठ कुन्दनलाल जी हजारीलाल जी ये दोनों भ्राता बड़े ही सरल स्वभावी शान्त एवं धर्मप्रेमी श्रीर टानी हैं श्रापकी श्रीर से दो मेले तो श्री चेत्र सेमरखेडी जी पर लग चुके हैं तथा तीसरा यह विशाल मेला श्री निसई जी (मल्हारगढ़) पर लग रहा है। गत वर्ष श्री चुल्लक महाराज के दीचीत्सव के समय भी आपने त्रेत्र सेमरखेडीं जीको १०००) एक हजार रुपया तथा तारण तरण पाठशाला वासोदा को ४००) रुपया दान स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रकार अपने जीवन में तीन मेले श्री तारण तीर्थ चेत्रों पर लग चुके हैं। व अभीतक का अपना जीवन दान धर्मादिक शभ कार्यों में ही लगा है, आगे भी आप इसी

प्रकार धर्म-एवं-समाज के उन्नित-क.रक कार्यों में सहयोग देते रहेंगे ऐसी आशा है आपके काका साहिब श्रीमान सेठ जवाहरलाल जी भी हैंदरगढ़ वासौदा में ही रहते हैं तथा आप भी धर्मप्रेमी हैं।

उपर्युक्त कुटुम्ब तारण ममाज छहसंघ के असहठी संघ में से हैं। आपके पहले मेला सं० = ३ के दरम्यान ही चेत्र सेमरखेड़ी जी पर पट संघ तारण समाज का सम्मेलन हुआ था तब से अब तक समाज को परस्पर-खान-पान व विवाहादि संबंध अच्छी तरह हो रहा है। और अब तो छह संघ का नाम सिर्फ कहने के लिये हैं किन्तु सब का अब सामृहिक संगठन होकर 'तारण-समाज' रूप से ही नाम 'व्यवहत' होता है। हम उक्त सेठ सा० की पुर्ण्य-वृद्धि की प्रार्थना जिनेन्द्रदेव से करते हैं।

> शुभं-भृयात् विनीत--शंकरलाल जैन कुंडा ।

# चमा-प्रार्थना

हम से जहां तक बृद्धि अनुमार हो सका है माहित्यानुक्ल ही शब्दों का अर्थ लिखने की कोशिश की है। फिर भी मभव है, अल्पज्ञतावश त्रृटियां रह गई होंगी, अनुभवी मज्जनों से चमा प्रार्थना-पूर्वक उन त्रृटियों के सुधारने का माग्रह निवेदन हैं। तथा ज्ञाना मिलने पर द्वितीयाद्यत्ति में मंभाल हो आवेगी। तारण ममाज की प्रत्येक संम्था में यह कीप बालकों की नियमित रूप से पहाया जावे नी उनम हैं।

—जयसेन

श्री परमगुरवे नम ॥



# तारगा-शब्द-काप

( प्रथम खएड )

### मंगलाचरण

शुद्धातमा जिनका सुरत्नत्रय निर्धाका कोष था। रमण करते थे सदा निजमे जिन्हें सन्ताप था॥ तारणतरण गुरुवर्ष के चरणार्रावन्दों में सदा। हो नमन वारंवार निज गुण दीजिये शिवशमंदा

9 --- ---

|            | -( ? ) <del>-</del> |                               |  |
|------------|---------------------|-------------------------------|--|
| प्रथम      | आशोर्बाद "          | उव उवन्न उवम्य रमणं "         |  |
| में अ      | ाये हुए शब्दों      | का प्रकरणानुसार अर्थ          |  |
| ۶ –        | उव                  | श्रोंकार या शुद्वात्मा।       |  |
| ₹-         | उवन                 | उदय ।                         |  |
| 3.         | उव <b>न</b>         | उत्पन्न करना।                 |  |
| 'ሪ         | उवस्य गमगा          | उसी में रमण करना।             |  |
| ¥          | दिग्तं              | देर्दात्यमान, उज्वल अथव       |  |
|            |                     | निर्मल प्रकाशमय               |  |
| Ę          | दष्टिमय             | दृष्टि महित या (ज्ञाता) दृष्ट |  |
| <u>u</u> - | हिय <b>या</b> गं    | हिनकारी।                      |  |
| =-         | यक.                 | प्रकाश या सूर्य।              |  |
| £          | विनद                | र्गनर्विकल्प ।                |  |
| 9 0        | प्रायोजितं          | प्रयोजन भृत ।                 |  |
| à à        | महया <b>रं</b>      | महकारीया उपकारी।              |  |
| १२         | सह                  | महित या साथ।                  |  |
| 13-        | नंत                 | श्रनन्त ।                     |  |
|            | ال جاب عام علاقات   |                               |  |

| 18-             | ममलं                                      | निर्मल या शुद्ध ।            |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| š A−            | उववन्नं                                   | उत्पन्न करो।                 |  |  |  |  |
| ۶६              | धुवं                                      | घुव, निश्चल, ऋविनाशी         |  |  |  |  |
| 1 29-           | सुयदेवं                                   | श्रुतदेवना या जिनवार्गा      |  |  |  |  |
| 1 2=            | मुक्ते                                    | मुक्तिया मोच्।               |  |  |  |  |
| ?e-             | जयं                                       | र्द्धाद्व हो, जयवन्त हो।     |  |  |  |  |
|                 | -( > )—                                   |                              |  |  |  |  |
| <b>ट्टू</b> सरा | दसरा आशीर्वाट (जगर्य ग्वंड सधार०) में आये |                              |  |  |  |  |
| ह्य             | । शब्दा का प्रकर                          | गानुमार अर्थः—               |  |  |  |  |
| ₹3              | जुगयं                                     | जुग, जोडा या दो वग्तुर्ग     |  |  |  |  |
| 14              |                                           | मिली हुई । त्रात्मा अं।र     |  |  |  |  |
| ه [مسايق        |                                           | पुट्टल का जोडा या जांग)      |  |  |  |  |
| ₹ ₹9            | खराड                                      | जुदा करना ।                  |  |  |  |  |
| <b>२२</b> -     | मुधार                                     | हित या कल्याण ।              |  |  |  |  |
| <b>∮</b> ⊋३−    | रयग                                       | रत्न या रत्नत्रयमय।          |  |  |  |  |
| ₹8-             | श्र <mark>न</mark> ुवं                    | <b>अनुपम, (उपमार्ग</b> हत) 🖟 |  |  |  |  |

| 7572 ST2 SE<br>Li |                                 |                               |  |  |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>1</b> 34-      | निमिग्वं                        | निमिष या चरणमात्र।            |  |  |
| <b> </b>          | घटयं                            | घडी।                          |  |  |
| -0°               | तुञ्ज                           | तृ, तुम, या आप।               |  |  |
| ₹=                | मुहत                            | ४= मिनिटका १ मुहर्त           |  |  |
| 2 (c)             | पहरं                            | प्रहर (३ घंटेका १ प्रहर)      |  |  |
| 30                | चत्रु                           | चार।                          |  |  |
|                   | दिम्ग्यर्गाः                    | टिम (टिन) स्यर्गा (सत्रि)     |  |  |
| 32-               | मुभावं                          | म्बभाव ।                      |  |  |
| 33                | जिन <u>ं</u>                    | र्जातना ।                     |  |  |
| 38-               | ग्विपान                         | चय होना।                      |  |  |
| ] 39 -            | कलिनो                           | महित या शोभायमान ।            |  |  |
| ३६ -              | <b>दि</b> प्ते                  | देर्दाप्यमान ।                |  |  |
| 7<br>1            | -(                              | 3)-                           |  |  |
| तृनीयः            | आगीर्वाद (वे                    | टो इटंट विस्क्त०) में आये 🗍   |  |  |
| हुत               | हुए शब्दों का प्रकरगानुसार अर्थ |                               |  |  |
| 39                | वे, टा                          | बह दो राग, होप।               |  |  |
| 3=                | छंद या छंड                      | त्याग करो। छंट (कपट) 🌷        |  |  |
|                   |                                 | ر<br>و معادمات من المعادمات - |  |  |
|                   | [ 8 ]                           |                               |  |  |
|                   | •                               | _                             |  |  |

| 38       | दिदियो                                       | दृढ होना ।              |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 80       | कायात्मर्गामिना                              | देह से ममन्त्र छोडना।   |  |  |  |  |
| 88       | केवलिनो                                      | केवली भगवान का।         |  |  |  |  |
| ४२       | लोयालीय                                      | लांकालोक ।              |  |  |  |  |
| 83       | पेप पिपमां                                   | अच्छी तरह देखना या      |  |  |  |  |
|          |                                              | परीचा कर लेना।          |  |  |  |  |
| 88       | नृत                                          | मार ।                   |  |  |  |  |
| 88 -     | दल                                           | समृह।                   |  |  |  |  |
| ४६-      | च                                            | श्रीर ।                 |  |  |  |  |
| 80-      | प्रशाशिनो                                    | प्रकाश करने वाले।       |  |  |  |  |
| パニー      | मुयदेवं                                      | श्रुतदेवता या जिनवाणी।  |  |  |  |  |
| 38       | जुग आदि                                      | चतुर्थ काल का प्रारम्भ। |  |  |  |  |
| ă o      | श्री सर्घ जयं                                | र्श्रा संघ जयवन्त हो।   |  |  |  |  |
| A 8      | मघ                                           | समृह या चार संघ।        |  |  |  |  |
|          | -(                                           | 8)                      |  |  |  |  |
| 'उत्पन्न | 'उत्पन्न रंज प्रवेश गमन' इस आशीर्वाद में आये |                         |  |  |  |  |
| हुए      | ए शब्दों का प्रक                             | ग्गानुमाग् अथे—         |  |  |  |  |
| ५२       | उत्पन्न                                      | जिनवाणी।                |  |  |  |  |
|          |                                              |                         |  |  |  |  |

भगजाना, जायमान, या 43 ∙ज हर्षित प्रफुल्लित होना हृदय में धारण करना। प्रवेश 38 उमी के अनुमार चलना । ५५ गमन छदमस्थ म्वभाव अल्प ज्ञानी। уξ दुःखेन विलयगता दुःखों से खूटना। UK श्रो पिंगडत पृजा ग्रन्थ मे आये हुए जन्हों का प्रकरणानुसार अथ:-**ऋोंकारम्य** 7= शुद्धान्मा, या मिद्ध । प्रह ऊर्<del>घस</del>्य सर्वान्कृष्ट, या उन्च। ऊर्घ मर्वोन्कृष्ट, या उच्च । ६० जिसका कमा नाश नही होगा ६१ मद्भाव शाश्वतं अविनाशी । ६२ विन्दस्थानेन निर्विकल्प, मोच-स्थान । ६३ 83 तिष्टन्ति रहते हैं।

| -""-       |                 |                            |
|------------|-----------------|----------------------------|
| ६५         | निश्चय          | यथार्थ, सत्यार्थ, निश्चयनय |
| ६६         | नय              | त्रपेचा।                   |
| ६७         | जानन्ते         | जानते हैं।                 |
| <b>६ =</b> | विधीयने         | विधान या प्राप्ति।         |
| 53         | यांगी           | जो मन, वचन, काय को         |
|            |                 | वशमें रखता हुआ आत्माका     |
|            |                 | ध्यान करे सी योगी।         |
| હ૦         | परिडने।         | हंयोपाटेय-विवेक वृद्धि जिम |
|            |                 | के पाम हो मी पिएडत।        |
| 30.        | पृजा            | जिसके भावों मे पवित्रता    |
|            |                 | त्रावे मो पृजा।            |
| ৬২         | उवंका <b>ः</b>  | त्रोंकार।                  |
| ७३         | अचचुटश्न        | अतीन्द्रिय (स्वभंवेदनगम्य) |
| ७४         | <b>ऋंकुर</b> गं | अकृर ।                     |
| ५७         | र्वार्यः        | शक्ति ।                    |
| ७६         | लोकितं          | देखना ।                    |
| ৬৬         | ात ऋर्थ         | तीन ऋर्थ- सम्यग्दर्शन,     |
|            |                 |                            |

| -   |            |                | ****                                     |
|-----|------------|----------------|------------------------------------------|
|     |            |                | मम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र।              |
|     | ৬=         | चेतना          | चेतन्य शक्ति या ज्ञान-                   |
|     |            |                | दर्शन स्वभाव युक्त ।                     |
|     | 30         | त्रिगुवनं      | नीन भुवन या तीन लोक।                     |
|     | =0         | निकंदन         | दर करना।                                 |
|     | ΞŚ         | प्रचालित       | धोना, माफ शुद्र करना,                    |
|     |            |                | या प्रचालन।                              |
|     | <i>=</i> २ | ग्रमुह         | त्रशुभ ।                                 |
|     | <b>=3</b>  | त्रिविधि कर्म  | इच्यकर्म, भावकर्म, नाकर्म।               |
|     | =8         | <b>तिक्तयं</b> | त्याग करना।                              |
|     | = 4        | ममय            | यान्मा ।                                 |
|     | = ६        | ग्रन्याननन     | अनायतन ( गाथा १६र्वा )                   |
|     | <b>20</b>  | ग्रदेवं        | जिसमें मुदेव श्रोग कुदेव-पन              |
|     |            |                | का अभाव है।                              |
|     | ==         | त्रगुर         | जिसमें सुगुर श्रीर कुगुरपन               |
|     | =8         | श्रधर्म<br>-   | का अभाग है।                              |
|     | ~ C        | अपन            | जिसमे सुधर्म और कुधर्म-पन<br>का अभाव हो। |
| _ ' |            | *****          | 44 5444 61 1                             |

#### **─**( **६** )**─**

## "श्रो माला रोहण " में आये हुए शब्दों का अर्थः—

वेदान्त ज्ञान की अन्तिम सीमा। सार्घ 83 श्रद्धान । ६२ धरेत्वं धारण करना चाहिये। लंकृत 83 शोभायमान । ६४ रुलितं रुलन या नित्य मनन। बहुभेयं बहुत भेद । K3 इड त्यक्तं त्याग करके। हच्टं देखा। 03 हृदि हृदय । 33 33 अन्या श्राज्ञा ।

**-(v)**-

"श्री कमल बत्तीसी मन्थ" में आये हुए शब्दों का अर्थः-

१०० सद्दहनं श्रद्धा करना।

|     | PERSON       |                                                                                                                                 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०१ | त्ररज्ञक भाव | जिन भावोंसे बिना फल दिये मड़ जाने वाले कर्मीका बंध हो, या ईर्यापथ आस्रव रूपी भाव, जैसे स्रबे घड़े पर पडी हुई रज (धूल) उड़ जावे। |
| १०२ | श्रन्मोयं    | श्चानन्दमय या अनुमोदन।                                                                                                          |
| १०३ | जिनयति       | विभाव भावों को जीतना।                                                                                                           |
| १०४ | प्रजाव       | पर्याय या शरीर।                                                                                                                 |
| १०५ | गलयति        | गल जाना।                                                                                                                        |
| १०६ | विलयं        | विलायमान हो जाना।                                                                                                               |
| १०७ | खिपनं        | च्य करना।                                                                                                                       |
| १०८ | चेयनि        | चैतन्य ।                                                                                                                        |
| १०६ | जनःजन        | श्रपने से भिन्न जीवों को<br>रंजायमान (प्रसन्ध) करने का<br>प्रयत्न सो जनरंजन।                                                    |
| ११० | कसरंजन       | अपने शरीर को शृङ्कार युक्त<br>करके अपने आप प्रसम                                                                                |
|     |              | होना सो कलरंजन।                                                                                                                 |

| -2  |          |                               |
|-----|----------|-------------------------------|
| 888 | मनरंजन   | सांसारिक विभृतियों में राग,   |
|     |          | इ ेष, मद (गौरव) आदि कर        |
|     |          | के अपने मन को रंजायमान        |
|     |          | करना सो मनरंजन।               |
| ११२ | परमेष्ठी | जो उत्कृष्ट पद में स्थित हों। |
| ११३ | पंचाचार  | १ दर्शनाचार, २ ज्ञानाचार      |
|     |          | ३ चारित्राचार, ४ तपाचार,      |
|     |          | . ४ वीर्याचार ये पांच आचार्य  |
|     |          | परमेष्टी के गुग हैं।          |
| ११४ | पयिंड    | प्रकृति ।                     |
| ११५ | कलिष्ट   | दुःखी प्रागी।                 |
| ११६ | षट्कमलं  | छह कमल निम्न प्रकार हैं:-     |
|     |          | १-विंदपद्म (ब्रह्माएड) २-कंठ- |
|     |          | पद्म (कंठ) ३-हृदिपद्म (हृदय)  |
|     |          | ४-नाभिषद्म (नाभि) ५ गुद्य-    |
|     |          | पद्य (गुप्तकमल) ६-पदपद्य      |
|     |          | ( चरण कमल )                   |
|     |          |                               |

पर्याय या शारीर। पर्जय 099 न्यानंत्रिन्यान ज्ञान विज्ञान (भेद विज्ञान) = 55 388 त्रपा श्रात्मा १२० परमप्पा परमान्मा । -(=)-श्री श्रावकाचार में आये हुए शब्दों का अर्थः त्रैलोक्यं भुवन तीन लोक रूपी महल। १२१ रूपातीतं पौद्रलिक रूप रहित। १२२ विन्दु संजुत्तं निर्विकन्पता युक्त । १२३ विश्वलोकं समस्त लोक। १२४ विक्त रूपो प्रगट निजरूपी। १२५ पंचचेल पांच प्रकार के वस्त्र १२६ १-श्रंडज (कोशा आदि) २- बुगडज ( कपास आदि ) ३- वंकज (बन्कल आदि) ४- रोमज (रोम के कंबल) ५- चर्मज ( चमड़े के )

|     | a se se sa         | (SE) 5-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------|
| १२७ | सरवन्यं            | सर्वज्ञ ।                                     |
| १२⊏ | <b>गिग्गोयं</b>    | निगोद ।                                       |
| १२६ | कोहाग्नि           | क्रोधाग्नि ।                                  |
| १३० | तिक्तते            | त्याग करते हैं।                               |
| १३१ | सप्तप्रकृति        | त्रात्मा के सम्यक्त्व गुण को                  |
|     |                    | घातने वाली दिम्न सात                          |
|     |                    | प्रकृतियां :—                                 |
|     |                    | १-ि५थ्यात्व २-सम्यक्मिथ्यात्व                 |
|     |                    | ३ म्म्यक्प्रकृति ४-त्रनंतानु-                 |
| Ä   |                    | बंधी क्रोध, ५- अनंतानुबंधी                    |
|     |                    | मान ५- अनंतानुवंधी माया                       |
|     |                    | ६- अनंतानुबंधी-लोभ।                           |
| १३२ | शल्यं              | तीन शल्य:                                     |
|     |                    | १-माया २-मिथ्या ३-निटान                       |
| १३३ | अधर्म पाश          | यह तीन विशेषण कुगुरू                          |
| १३४ | <b>अटेवं</b> ताडकी | रूपी पारधी के हैं जो जीवों                    |
| १३५ | विकहा जाल          | को अपने जाल में फंसा कर                       |
|     |                    |                                               |
|     |                    |                                               |

| Section of the sec | (II) Total Security Control | नरक निगोदादि में डाल कर<br>दुःख देते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १३६                | <b>अ</b> चेतं               | अचेतन या जड़।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १३७                | त्रारति                     | त्रार्तध्यान, इसके ४ भेद हैं।<br>१–इष्ट वियोगज २– त्रानिष्ट-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |                             | संयोगज ३- पीडा चिंतवन,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                             | ४– निदान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १३=                | रौद्रं                      | रौद्रध्यान, इसके भी ४ भेदहैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |                             | १-हिंसानंदी, २-मृषानन्दी,<br>३-चौर्यानंदी ४-विषयानंदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १३६                | धर्म                        | धर्म ध्यान इसके भी ४ भेट हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    |                             | १–त्राज्ञाविचय २– त्रपाय-<br>विचय, ३– विपाक विचय<br>४— संस्थान विचय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १४०                | शुक्लं                      | शुक्लध्यान, इसके भी ४ भेदहें<br>१-पृथक्त्व वितर्क २-एकत्व-<br>विर्तक ३-स्चमिकयाप्रतिपात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                    |                             | The state of the s |

|                              |                                        | ४— व्युपरतक्रियानिवृत्ति ।    |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|                              |                                        | नोट-इनका वर्षान श्री श्रावका- |
|                              |                                        | चार जी की टीका में हैं।       |
| 888                          | विकहा                                  | विकथा, इसके भी ४ भेद हैं-     |
|                              |                                        | १-स्त्रीकथा, २-भोजनकथा,       |
|                              |                                        | ३-राजकथा, ४-चोरकथा।           |
| १४२                          | विसनं                                  | व्यसन, इसके ७ भेद हैं:        |
|                              |                                        | १- जुत्रा खेलना, २- मांस-     |
|                              |                                        | भत्तण, ३-मद्य पान, ४-वेश्या   |
|                              |                                        | सेवन, ४- शिकार खेलना,         |
|                              |                                        | ६-चोरी करना ७-परस्त्री सेवन   |
| १४३                          | विदलं                                  | द्विदल, अर्थात् कच्चे दूध दही |
|                              |                                        | मही के साथ दो दाल वाली        |
|                              |                                        | चीजों का खाना; यह अभ-         |
|                              |                                        | च्य है।                       |
| 888                          | फल सम्पूर्ण                            | पूरा फल, यह भी अभन्य है       |
|                              |                                        | कोई भी फल तोड़ फोड़ कर        |
|                              |                                        | ही खाना योग्य है।             |
| and the second second second | Marine William Washington Street, out- |                               |

| १८४ | श्रभ्रपटलं     | मेय पटल ।                         |
|-----|----------------|-----------------------------------|
| १४६ | त्रिश्रर्थं    | तीन ऋर्थ, १- सम्यग्दर्शन,         |
|     |                | २- सम्यञ्ज्ञान, ३- सम्य-          |
|     |                | क्चारित्र, या १ अ, २ हीं,         |
|     |                | ३ श्रीं।                          |
| १४७ | पादस्थं आदि    | ध्यान के और भी ४ भेद हैं          |
|     |                | १- पदस्थ ध्यान २- पिराडस्थ        |
|     |                | ध्यान, ३- रूपस्थ ध्यान,           |
|     |                | ४- रूपातीत ध्यान।                 |
| १४= | कुन्यानं त्रति | तीन कुज्ञान, १-कुमित ज्ञान,       |
|     |                | २-कुश्रुतज्ञान ३-कुत्र्यविध ज्ञान |
| 388 | तत्वं          | सात तत्व, १- जीव २-अजीव           |
|     |                | ३- त्रास्रव ४- बंध ४- संवर        |
|     |                | ६- निर्जरा, ७- मोत्त।             |
| १५० | पादार्थं       | ह पदार्थ, ऋर्थात् उक्त ७          |
|     |                | तत्वों में पुराय, और पाप ये       |
|     |                | दो को श्रीर गिनने से ह            |
|     |                | पदार्थ होते हैं।                  |
|     |                |                                   |

| १४१ | दब्बं    | द्रव्य छह होते हैं—<br>१- जीव द्रव्य, २-पुद्रल द्रव्य,<br>३- धर्म द्रव्य ४- अधर्म द्रव्य |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٧        | ४-त्राकाश द्रव्य ६-काल द्रव्य<br>नोट- इन्हीं ६ द्रव्यों में से                           |
|     |          | काल को छोड़ कर ५ द्रव्य<br>अस्तिकाय हैं।                                                 |
| १५२ | कोशी     | कोशिक त्रर्थात् घृष् या उन्लू<br>दिन में श्रंधा होता है।                                 |
| १५३ | भास्करं  | सूर्य ।                                                                                  |
| १५४ | विचच्चणा | विचच्रण या चतुर।                                                                         |
| १४४ | कषायं    | कषाय, इसके २५ भेद निम्न 🦹                                                                |
|     |          | प्रकार जानना :                                                                           |
|     |          | ४ अनंतानुबंधी, ४ अप्रत्या- 🖔                                                             |
|     |          | ख्यानावरण, ४ प्रत्याख्याना-                                                              |
|     |          | वरण, ४ संज्वलन, ६ नोकषाय।                                                                |

| DE       |     | See product to the second seco |                            |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|          | १५६ | सम्मत्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सम्यक्त्व, ३ मेद हैं       |
| iv<br>k  |     | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १-उपशम २-वेदक ३-चायिक      |
|          | १५७ | पट्कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रावक के नित्य करने योग्य |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६ कर्मः —                  |
| X        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ देव प्जा, २ गुरूपासना,   |
| <b>\</b> |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३ स्वाध्याय, ४ संयम,       |
|          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ५ तप, ६ दान।               |
|          | 84= | संयमं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६ काय के जीवों की रचा      |
| X        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तथा ४ इन्द्रिय, व मन को    |
| ×.       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वश में रखना।               |
|          | ३५१ | तप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इच्छा का निरोध करना,       |
| X        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इसके बारह भेट हैं:         |
|          | ( 2 | वहिरंग)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५- विविक्त शयनासन          |
| Ň        | ?-  | - अनश्न ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६ - कायक्लेश।              |
|          | २-  | - ऊनोदर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( त्र्यन्तरंग )            |
| <b>*</b> | ₹-  | - ब्रतपरिसंख्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ७- प्रायश्वित ।            |
| K        | 8-  | - रसपरित्याग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ⊏- विनय।                   |
|          |     | The state of the s |                            |

2- दैयाष्ट्रत्य ११-- व्युत्सर्ग । १०- स्वाध्याय १२-- ध्यान । १६० दान चार प्रकार, १- आहार दान, २- ऋषिध दान, ३- अभय-दान, ४- ज्ञान दान। १६१ प्रतिमा एकाटशं ग्यारह प्रतिमा :--१-दर्शन प्रतिमा २-व्रत प्रतिमा ३- सामायिक प्रतिमा। ४- प्रोषधोपवास प्रतिमा । ५- सचित्त त्याग प्रतिमा । ६-रात्रिभोजन त्याग प्रतिमा। ७- ब्रह्मचर्य प्रतिमा । = आरंभत्याग प्रतिमा। ६- परिग्रहत्याग प्रतिमा। १०- अनुमति त्याग प्रतिमा। ११- उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा।

शास्त्राध्ययन करना, इसके

१६२ स्वाध्याय

थांच भेद हैं- १- वाचना, २- पूछना , ३- चिन्तवन , ४- कंटस्थ करना, ५- धर्मोपदेश देना । श्रवुयोग चार हैं:---१६३ अनुयोगं १-प्रथमानुयोग २-चरणानुयोग ३-द्रव्यानुयोग, ४-करणानुयोग पांच हैं - १ अहिसाणुत्रत, १६४ अगुव्रत २ सत्याणुत्रत ३ अचौर्याणु-वत ४- ब्रह्मचर्याग्वत. ५- परिग्रह परिमाणाण त्रत । तीन हैं, १ दिग्बत २ देशबत १६५ गुगन्नत ३ अनर्थदएडत्याग। चार हैं:-- १ सामायिक, १६६ शिचात्रत २ प्रोषधोपवास ३ भोगोपभोग प्रमारा ४ अतिथिसंविभाग। नोट- उपरोक्त, ४ अग्रज्जत,

३ गुणबत, ४ शिचाबत, ये १२ श्रावक के बत हैं। सम्यग्दर्शन के २४ दोष-मलपंचवीसं = मद, = शंकादि दोष, ६ अनायतन ३ मृहता। १ ज्ञान-मद, २ पूजा-मद, **बाठ मद**— ३ कुलमद, ४ जातिमद, ५- बलमद, ६- ऋदिमद, ७- तपमद, ८- शरोरमट, ये बाठ मद के भेद हैं। **ग्राठ शंकादिदोष--- १- शंका, २- कांचा,** ३- विचिकित्सा, ४- मूढदृष्टि, ५-अनुपगृहन, ६- अस्थितिकरण ७-त्रवात्सल्य. ८-सप्रभावना. छह अनायतन- १ कुदेव प्रशंसा, २ कुगुरु-प्रशंसा, ३- कुधर्म प्रशंसा, ४- कुदेवोपासक प्रशंसा.

१६७

५- कुगुरु उपासक प्रशंसा , ६- कुधर्मोपासक प्रशंसा। तीन मृहता - १-लोकमृदता, २-देवमृदता, ३- पाखिएड-मूद्ता । जिनसे तीर्धक्कर प्रकृति का सोडषकारशं बंध होता है ऐसी १६ भावना-१- दर्शन विशुद्धि, २- विनय सम्पन्नता , ३- अनतिचार शीलबत ४ अभीच्या ज्ञानोप-योग ५ संवेग ६ शक्तितस्त्याग ७ शक्तितस्तप = साधुसमाधि ६- वैयावृत्य, १०- ऋईद्भक्ति, ११ त्राचार्यभक्ति १२ बहुश्रुत-मक्ति, १३- प्रवचन भक्ति, १४- त्रावश्यकापरिहािण, १५- मार्ग-प्रभावना,

१६- प्रवचन-वत्सलत्व।

१६=

| १६६ | कन्दवीयं       | कन्दबीज, जमीकंद।          |
|-----|----------------|---------------------------|
| १७० | <b>ক্ত</b> ৰ্য | उच्च ।                    |
| १७१ | ऋर्घ           | नोचे, तथा ऋर्घ ( आधा )    |
| १७२ | जोयं           | देखना ।                   |
| १७३ | जत्र           | जहां ।                    |
| १७४ | तत्र           | तहां या वहां।             |
| १७५ | तिविहं         | त्रिविधि, (तीन प्रकार)    |
| १७६ | जोगं           | योग ( मन, वचन, काय )      |
| १७७ | तवं            | तप ।                      |
| १७= | <b>ऋनृतं</b>   | <b>त्र</b> सत्य ।         |
| 308 | नरयं           | नरक सात होते हैं          |
|     |                | १- घम्मा, २-वंशा, ३ मेघा, |
|     |                | ४- अञ्जना , ४- अरिष्टा ,  |
|     |                | ६- मघवी, ६- माघवी।        |
| १८० | मद्ष्टं        | मद् त्राठ।                |
| १=१ | वक्कं          | वक्र या कुटिल (टेड़ा)     |
| १⊏२ | कूड            | क्रूर, दुष्ट, दुर्जन ।    |
|     |                |                           |

|      |             | _                                 |
|------|-------------|-----------------------------------|
| १ट३  | प्रयोजनं    | प्रयोजन, मतलव ।                   |
| १=४  | पंचिदिप्ती  | पंच परमेष्ठी, पंचज्योति ।         |
| १⊏५  | सुयं        | स्वयं, ऋपने ऋाप ।                 |
| १=६  | संजमं       | संयम ।                            |
| १=७  | दुतीय       | द्वितीय।                          |
| १८८  | णीच, इत्र   | नित्य, इतर निगोद ।                |
| १=६  | श्रप        | जलकाय ।                           |
| 980  | तेज         | श्रग्निकाय ।                      |
| 939  | वायं        | वायुकाय ।                         |
| १६२  | विकलत्रयं   | दोइंद्रिय, तीनइंद्रिय, चारइंद्रिय |
| १६३  | जोयनि       | योनि ( जीव के उत्पन्न होने        |
|      |             | के स्थान ) ८४ लाख।                |
| १६४  | भेषजं       | ऋौषधि दान।                        |
| 1884 | गर्व        | गाय ।                             |
| १६६  |             | घास ।                             |
| 039  | स्वर्गामिनो | स्वर्ग जाने वाले।                 |
| 238  | निपातये     | गिराना ।                          |

|                  | اد کرچماه داد داد داد اد                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रमोदनं         | प्रमोद, ञ्चानन्द् ।                                                                                                                    |
| श्रभ्यागतं       | अतिथि, पड़गाहन, सत्कार।                                                                                                                |
| दात्र            | दातार ।                                                                                                                                |
| <b>अन्स्तमती</b> | <b>अनथे</b> ऊ या रात्रि भोजन-त्याग                                                                                                     |
| वे घडियं         | दो घडी।                                                                                                                                |
| खादं             | खाद्य आहार।                                                                                                                            |
| स्वादं           | स्वाद्य त्राहार ।                                                                                                                      |
| पीवं             | पेय ब्याहार।                                                                                                                           |
| लेपं             | लेह्य या लेपाहार।                                                                                                                      |
| बायी भोजन        | त्राजका बना कचा भोजन त्राहि                                                                                                            |
|                  | कल खाना सो बामी-भोजन                                                                                                                   |
| विलाइंते         | विलञ्जानी डालना, जहां का                                                                                                               |
|                  | जल हो वहीं।                                                                                                                            |
| फाम्             | प्रासुक ।                                                                                                                              |
| देवाले           | देवालय मंदिर चा चैत्यालय                                                                                                               |
| उपायदेव          | उपाध्याय ।                                                                                                                             |
| वय               | व्रत । अन्य <b>ा</b>                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                        |
|                  | श्रभ्यागतं<br>दात्र<br>श्रनस्तमती<br>वे घडियं<br>खादं<br>स्वादं<br>पीवं<br>लेपं<br>बामी भोजन<br>विलाउंते<br>फाम्स<br>देवाले<br>उपायदेव |

|     | <u> </u>       | <u> </u>          |
|-----|----------------|-------------------|
| २१४ | पोसा           | प्रोषधोपवास ।     |
| २१५ | वं भं          | ब्रह्मचर्य ।      |
| २१६ | नृतं           | सत्य ।            |
| २१७ | <b>अस्तेयं</b> | अचौर्य ।          |
| २१≂ | <b>अनेयं</b>   | श्रनेक ।          |
| २१६ | कमठी           | मञ्जली ।          |
| २२० | डिंभ           | ग्रग्डा या बच्चा। |
| २२१ | मच्यका         | मछली ।            |
| २२२ | ग्रएड          | ग्रग्डा ।         |
| २२३ | रेतं           | बालू, रेत।        |
| २२४ | जल शयनी        | मञ्जली ।          |
| २२५ | तालकी टऊ       | सरोवर का कीड़ा।   |
| २२६ | इति            | इस प्रकार।        |
| २२७ | विरंचित        | विरचित ।          |
| २२⊏ | सम उत्पन्निता  | समाप्त ।          |

#### -(3)-

## "श्री ग्रन्थराज न्याय समुच्चयसार " में आये हुए शब्दों का अर्थः—

| २२६ | समुच्चय     | समूह या समस्त ।       |
|-----|-------------|-----------------------|
| २३० | सार         | प्रयोजन भूत ।         |
| २३१ | रिसहादि     | ऋषभादि ।              |
| २३२ | किंचितु     | थोडा ।                |
| २३३ | कहंतेन      | कहते हुए।             |
| २३४ | प्रबोधनं    | सम्बोधन, उपदेश।       |
| २३५ | गगनं        | त्राकाश ।             |
| २३६ | दिनयरिकरिन  | सूर्यकी किरण।         |
| २३७ | कदली        | केला ।                |
| २३⊏ | पुलिनं      | पोला या निःसार।       |
| २३६ | प्रतेख्यान  | प्रत्याख्यान, (त्याग) |
| २४० | विद्यमानो   | वर्तमान में उपस्थित।  |
| २४१ | त्राराहणं   | त्राराधन ।            |
| २४२ | प्राग्रमुखं | पराड्मुख, विरुद्ध।    |

والقريد والمراجد والمراجد والمراجد والمراجد

|     | )——(——)——)——)  | معارضة هذا بعد جها احتا جندا تحد بالمالية الأدارية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية الم<br>المالية |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २४३ | <b>अवकाशं</b>  | स्थान या समय।                                                                                                             |
| 588 | गोयते          | गाया जाना, कथन।                                                                                                           |
| २४४ | उन्मूलितं      | उखाड डालना।                                                                                                               |
| २४६ | निकन्दनं       | नष्ट करना।                                                                                                                |
| २४७ | ठिदि           | स्थितिबन्ध ।                                                                                                              |
| २४= | <b>अग्भागं</b> | त्र <b>नुभागत्रन्ध</b> ।                                                                                                  |
| २४६ | प्रकिर्ति      | प्रकृति बन्ध।                                                                                                             |
| २४० | प्रवेशनं       | प्रदेशबन्ध ।                                                                                                              |
| २४१ | मुगोयव्दो      | जानना चाहिये।                                                                                                             |
| २४२ | ऐसिमो          | ऐसा।                                                                                                                      |
| २४३ | लिस्माऊ        | लेश्याये ।                                                                                                                |
| २४४ | ग्गिव्यूए      | निर्वाण ।                                                                                                                 |
| २४४ | जंति           | जाना है।                                                                                                                  |
| २४६ | संवेऊ          | मंवेग ( ममार दुःखों से भय                                                                                                 |
|     |                | या धर्म व धर्म-फल से प्रेम)                                                                                               |
| २४७ | ग्गिव्वेऊ      | <b>बैराग्य</b> ।                                                                                                          |
| २४५ | वाञ्चिल्लं     | वात्मल्य ।                                                                                                                |
|     |                |                                                                                                                           |

| ALTE THE | and the same and the same and | The state of the s |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २५६      | सिइन्दो                       | निद्व <sup>°</sup> न्द ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २६०      | भन्ती                         | भक्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २६१      | चवकं                          | चार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २६२      | सीहं                          | मिंह (शेर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २६३      | गयंद ज्रहेन                   | हाथियों का समृह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २६४      | दुःख वीयंमी                   | दुःख का बीज।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २६५      | गुरुपसात                      | गुरु प्रसाद (कृपा ) से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २६६      | खिऊ                           | च्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २६७      | डंडकपाट                       | डंड, डंडा ( त्र्यर्गला )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                               | कपाट (किवाड)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| २६=      | संकप्पवियप्पं                 | संकल्प, विकल्प।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २६६      | पुग्गल                        | पुद्रल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २७०      | तुरियं                        | चौया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २७१      | ऋलियं                         | अलोक (भूंठ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २७२      | मंक्कड                        | मर्कट ( बन्दर )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २७३      | चवलं                          | चंचल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २७४      | खिम                           | च्मा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| २७५ | साउच्यं         | शौच।                         |
|-----|-----------------|------------------------------|
| २७६ | त्रालाप         | वाणी ।                       |
| २७७ | <b>आभितर</b>    | श्रन्तरङ्ग ।                 |
| २७= | <b>विगम्बर्</b> | दिग् (दिशा ही) अंबर (वस्त्र) |
| ३७६ | महावय           | महात्रत ।                    |
| २८० | <b>ग्र</b> यं   | यह ।                         |
| २=१ | कीलय            | स्थिर।                       |
| २=२ | विस्दो          | विरक्त ।                     |
| २८३ | मनपसरै          | मन का फैलाव।                 |
| २=४ | ग्रामन्य भव्व   | निकट मन्य।                   |
| २८५ | त्रामोदर्ज      | उनोदर तप ।                   |
| २=६ | इत्थु           | यहां का ।                    |
| २=७ | प्राछितं        | प्रायश्चित ।                 |
| २८८ | मांगं           | ध्यान ।                      |
| ३८६ | जि <b>गाहि</b>  | जिनेन्द्र द्वारा।            |
| २६० | विरयम्मि        | विरक्त होना ।                |
| २२१ | स्रुत्र         | संचेप या थोडे शब्दों मे      |

| A mount  | Late and M.    | the make a second of the secon |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>X</b> |                | विशाल अर्थ कथन सो सत्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २६२      | अवगाहन         | प्रवेश ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ? २६३    | चबन्तं         | बोलना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १८४      | संवरणं         | संवर करना या संकोचना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २६५      | कुच्छिय        | कुन्मित या स्रोटा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २६६      | डहनं           | दहन ( भस्म ) करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २६७      | रई             | रति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28 €     | पाछीतो         | पश्चात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 335      | <b>ग्र</b> इमय | श्रतिशय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ३००      | पडिहार         | प्रतिहार्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३०१      | पुहिय          | पृथ्वी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३०२      | मिच्छा         | पहला, मिथ्यात्व गुर्गस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३०३      | सासग्          | द्वितीय सासादन गुणस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३०४      | मिस्सो         | तृतीय मिश्र गुणस्थान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३०५      | <b>अ</b> विरह  | चतुर्थ अविरत सम्यग्दृष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                | गुगस्थान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ३०६      | देसविरदं       | भवां, देश विरत गुणस्थान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| II resta edas de ser sala | the set line of depter line de                                                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पमत्तो                    | <b>छ</b> ठा प्रमत्तविरत गुणस्थान                                                                                                      |
| त्रपमत्तो                 | सातवां अप्रमत्तविरत गुग्रस्थान                                                                                                        |
| त्रपुन्त्र                | त्राठवां त्रपूर्वकरण गुणस्थान                                                                                                         |
| त्र्राग्यत्त              | नवमां अनिवृत्तिकरण गुणस्थान                                                                                                           |
| स्त्म                     | दशवां सूच्मसांपराय गुणस्थान                                                                                                           |
| उवसंतकसाय                 | ग्यारहवां उपशांतमोह गुगास्थान                                                                                                         |
| चीगमोह                    | बारहवां चीण मोह गुणस्थान                                                                                                              |
| संयोगि जिनं               | तेहरवां मंयोगकेवली गुणस्थान                                                                                                           |
| त्रजोग                    | चौदहवां अयोगकेवली गुगास्थान                                                                                                           |
| टंकोत्कीर्ण               | वज्र या पापाण पर उकेरी गई                                                                                                             |
| निहारं                    | मल मूत्रादि।                                                                                                                          |
| ठागं                      | स्थान ।                                                                                                                               |
| संसार साइरे               | संसार सागर।                                                                                                                           |
| सहजोपनीतं                 | सहज में उत्पन्न हुआ।                                                                                                                  |
| उड्डगमऊ                   | उर्ध्वगामी ।                                                                                                                          |
| सुपयेसो                   | सुप्रवेश ।                                                                                                                            |
| जिनतारणरइयं               | श्री जिन तारगाद्वारा विरचित                                                                                                           |
|                           | श्रपमत्ती श्रपुच्य श्रिणयत्त सूत्रम उयसंतकसाय चीणमोह संयोगि जिनं श्रजोग टंकोत्कीर्ण निहारं ठाणं संसार साइरे सहजोपनीतं उद्धगमऊ सुपयेसो |

## -( १० )--श्रो ग्रन्थरांज "उपदेश शुद्धसार " जो में आर्ये हुए शब्दों का अर्थ:—

|     | 9           |                   |
|-----|-------------|-------------------|
| ३२४ | उवएसं       | उपदेश ।           |
| ३२५ | सीसागं      | शिप्यों को।       |
| ३२६ | मनुवा पंखि  | मन रूपी पत्ती।    |
| ३२७ | चंच्वा      | चींच ( मुख )      |
| ३२⊏ | मिणिर्ययाँ  | मिण, रत्न ।       |
| 378 | त्राकरिष    | कानों से सुन कर।  |
| ३३० | मञ्         | मत्स्य या मञ्जली। |
| 338 | इष्टं संजोय | इष्ट संयुक्त।     |
| ३३२ | उववनं       | उपवन ( बगीचा )    |
| 333 | सिंचतिं     | सींचता है।        |
| ३३४ | उन्मूलं     | उखाड़ना ।         |
| ३३४ | परिडय       | पिएडत ।           |
| ३३६ | अस्मृह      | समूह ।            |
| ३३७ | सकीय        | अपना ।            |

| <b>३३</b> ⊏ | फटिक सहावं | स्फटिक मिण के समान |
|-------------|------------|--------------------|
|             |            | स्वभाव वाला।       |
| ३३६         | रीयां      | ऋग या कर्ज।        |
| ३४०         | उवंनमापि   | ॐ नमः भी।          |
| ३४१         | वारं       | जल।                |
| ३४२         | जाव        | जब तक ।            |
| ३४३         | ताव        | तब तक।             |
| 381         | वासंमि     | निवास हो ।         |
| ३४४         | वपु        | शरीर ।             |
| ३४६         | परिवक      | पाचिक।             |
| 380         | गास्त्र    | गर्व, अभिमान ।     |
| 38=         | संसारंपि   | संसार का पन्।      |
| 38€         | चदुगऐपत्तं | चतुर्गति का पात्र। |
| ३४०         | श्रजिनं    | मिथ्यादृष्टि जीव।  |
| ३४१         | कलं        | शरीर ।             |
| ३४२         | किलाविषी   | नीच ( अपवित्र )    |
| ३४३         | अनिष्टं    | श्रकल्याग्रकारी।   |

| ३५४         | गाहा              | गाथा ।                                                 |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| ३५५         | सांमुद्रियं       | साम्रद्रिक या ज्योतिष।                                 |
| <b>३</b> ५६ | सांस निसासं       | श्वासोच्छ्वास ।                                        |
| ३५७         | चन्दं             | चन्द्रमा ।                                             |
| ३५⊏         | सूरं              | स्रर्थं ।                                              |
| ३५६         | गलं               | गलना।                                                  |
| ३६०         | पूरं              | पृर्ण होना ( पुद्रल )                                  |
| ३६१         | दंसण चौविह        | दर्शन के ४ भेद हैं-                                    |
|             |                   | १- चत्तुदर्शन २-अचत्तुदर्शन<br>३-अवधिदर्शन ४-केवलदर्शन |
| ३६२         | <b>ऋंगयुवाई</b> ' | त्रग ऋरे उपांग।                                        |
| ३६३         | <b>ऊर्घसहावं</b>  | उच्च स्वभाव धारी।                                      |
| ३६४         | विगतोयं           | रहित ।                                                 |
| ३६५         | दंसगं समगं        | सम्यग्दर्शन से भरपूर।                                  |
| ३६६         | हेयं              | त्याग करने योग्य।                                      |
| ३६७         | संजदो             | संयत ( मुनि )                                          |
| ३६८         | सरूव-चरण          | स्वरूपाचरण चारित्र।                                    |

| ३६६ | मन्ततन्तं         | मन्त्र तन्त्र।                                                                                                 |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३७० | तीटक              | टोटका त्रादि ।                                                                                                 |
| ३७१ | टेकं              | त्रादत ।                                                                                                       |
| ३७२ | विवरीऊ            | विपरीत या विरक्त।                                                                                              |
| ३७३ | <b>घायच</b> वक्कु | घाति चतुष्क।                                                                                                   |
| ३७४ | चौटस              | चौदह।                                                                                                          |
| ३७५ | तिहुवनर्गा        | त्रिभुवनाग्र (सिद्धलोक)                                                                                        |
| ३७६ | जंदि              | यदि ।                                                                                                          |
| २७७ | संन्यां           | संज्ञा चार प्रकारकी होती हैं                                                                                   |
|     |                   | १- त्राहारमंज्ञा ३- भयसंज्ञा                                                                                   |
|     |                   | २-मैथुनसंज्ञा ४-परिग्रहसंज्ञा                                                                                  |
| ३७= | इच्छायारेन        | इच्छाकार से, इच्छा करने से                                                                                     |
| 308 | परखंतो            | परीचा करे।                                                                                                     |
| ३८० | उतखन्ती           | नाश करे।                                                                                                       |
| ३८१ | बोलन्तो           | बोले ।                                                                                                         |
| ३⊏२ | धरयन्ती           | धारण करें।                                                                                                     |
| ३⊏३ | पीयूसं            | अपृत ।                                                                                                         |
|     |                   | y and the second se |

| ३⊏४ | लीयन्तो         | लीन होवै।                      |
|-----|-----------------|--------------------------------|
| ३ट४ | कब्रियन्तो      | शोभायमान ।                     |
| ३⊏६ | लखयन्तो         | देखै।                          |
| ३=७ | साहन्ति         | साधन करें।                     |
| ನವಕ | पोषयन्ती        | पोषण करे।                      |
| 3=8 | अगम्य           | जहां तक पहुंच नहीं।            |
| 380 | अद्वामि पुहमि   | <b>ब्राठवीं पृथ्वी मोत्त</b> । |
| 388 | कज्ज            | कार्य ।                        |
| ३६२ | <b>छीन</b> न्ति | चीण करे।                       |
| 383 | सदब्ब           | स्बद्रव्य ।                    |
| 838 | <b>अ</b> इसहावं | त्रात्म-स्वभाव।                |
| ४३६ | उपची            | उत्पत्ति ।                     |
| ३८६ | कलनं            | ध्यान या श्रनुभव।              |
| ७३६ | त्रायरगं        | त्राचरणं ।                     |
| 38⊏ | छेयं            | चय, छेदन, अन्त।                |
| 338 | गिएहं           | ग्रहण करना।                    |
| 800 | कम्मवल्ली       | कर्मों की बेल।                 |
|     |                 |                                |

| श्री "त्रिभंगीसार जो" ग्रन्थ के शब्दों का अर्थः- |                  |                            |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 808                                              | त्रिभंगी         | तीन २ का समूह।             |
| ४०२                                              | दल               | समूह।                      |
| ४०३                                              | त्रिभागं         | तीन भाग ।                  |
| 808                                              | सय ऋठोत्तरं      | त्राठ उपर सौ (एकसो त्राठ)  |
| 804                                              | संग              | परिग्रह ।                  |
| ४०६                                              | <b>ऋस्त्रियं</b> | स्त्री ।                   |
| 800                                              | निषुंसियं        | नगुंसक ।                   |
| 805                                              | लावनं            | लावएय ।                    |
| 308                                              | वृधन्ते          | बढ़ते हैं।                 |
| 880                                              | रसनस्य           | जिह्वाइन्द्रिय।            |
| 888                                              | निरोधनं          | रोकना ।                    |
| ४१२                                              | खएडनं            | खग्डन करना।                |
| ४१३                                              | स्वान्तं         | मन में।                    |
| 8\$8                                             | ग्रन्यापायंचविः  | चय – त्राज्ञा विचय, त्रपाय |
|                                                  |                  | विचय आदि।                  |

४१५ अस्तित्वं सद्भाव । ४१६ एतातुभावना यह भावना । ४१७ स्रुक्ति श्रीयं घ्रुवं, अविचल मोच लच्मी ।

—इति श्री मत्परमपृज्य मंडलाचार्य गुरुवर्य तारण तरणाचार्य विरचित चार आशीर्वाद, तीनवतीसो, आचारमत, सारमत के मन्थों का शब्दार्थमय "श्रा तारण-शब्द कोष" का प्रथम खंड " चुल्लक जयसेन जो महाराज द्वारा संपादित" —

-समाप्त।





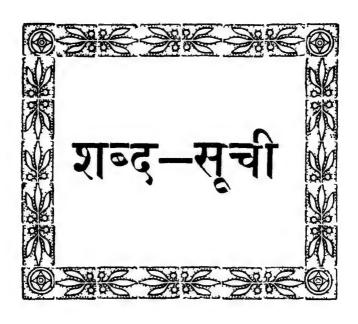

## श्रकारादि के क्रम से नम्बर युक्त, शब्द सूचा ( मध्यम स्वग्रह )

A.

(到)

नम्बर । शब्द ।

= श्रव्द ।

२४ श्रव्द ।

२४ श्रवुवं ।

७३ श्रवदुदर्शन ।

७४ श्रवहर्शन ।

=२ श्रवहरा ।

| 22   | त्रगुरू।     |
|------|--------------|
| 33   | श्रधर्म ।    |
| 33   | श्रन्या ।    |
| १०१  | ऋरजक भाव।    |
| १०२  | श्रन्मोयं ।  |
| ११६  | श्रप्पा ।    |
| १३३  | ऋधर्म पाश।   |
| १३४  | अदेवं ताडकी। |
| १३६  | श्रवेतं ।    |
| १४५  | अभ्रपटलं ।   |
| १६३  | अनुयोगं ।    |
| १६४  | ऋणुत्रत ।    |
| १७१  | श्रर्घ ।     |
| १७=  | श्चनृतं ।    |
| 3=\$ | अप ।         |
| २००  | अभ्यागतं ।   |
| २०२  | अनस्तमनी ।   |

SA TANKE BEFORE DECEMBER OF SELECTION OF SEL

| २१७                    | ऋस्तेयं ।           |  |
|------------------------|---------------------|--|
| ₹१=                    | श्रनेयं ।           |  |
| <b>२२२</b>             | श्रंड ।             |  |
| २४३                    | <b>अवकाशं</b> ।     |  |
| २४⊏                    | त्र्रशुभागं ।       |  |
| १७१                    | त्र्यालियं ।        |  |
| २⊏०                    | ऋयं ।               |  |
| રદ ર<br>રદ દ<br>ર દ સ્ | अवगाहन ।            |  |
| <b>२</b> ६६            | श्रइसय ।            |  |
| ३०५                    | श्रविरइ ।           |  |
| ३०⊏                    | अपमत्तो ।           |  |
| 308                    | ऋपुन्व ।            |  |
| ३१०                    | त्रणियत्त ।         |  |
| २ <i>१</i> ०<br>३१५    | त्रजोग ।            |  |
| ३३६                    | अस्मृह ।            |  |
| ३५०                    | श्रजिनं ।           |  |
| <b>३</b> ५३            | <b>ग्र</b> निष्टं । |  |

| ३६२ श्रंगयुवाई । ३८६ श्राम्य । ३६० श्रद्धामि पुहमि । ३६४ श्रद्भहावं । ४०६ श्रास्त्रयं । ४१४ श्रम्तात्वं । ४८ श्रास्तत्वं । १३७ श्रारति । २४१ श्राराहगां । २४१ श्रासाहगां । २७६ श्रासाहगां । २७७ श्रामितर । २८४ श्रामादर्ज । २८५ श्रामादर्ज । ३८६ श्रामादर्ज । ३६७ श्रामरगां ।                                                         |      | (2)                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| ३६० श्रहामि पुहमि । ३६४ श्रह्महावं । ४०६ श्रिस्त्रयं । ४१४ श्रम्मतत्वं । ४८ श्रम्मतत्वं । १३७ श्रारति । १३७ श्रारति । २४१ श्राराहणं । २७६ श्रालाप । २७७ श्रामितर । २८४ श्रामितर । २८४ श्रामितर । २८४ श्रामितर । २८४ श्रामितर ।                                                                                                        | ३६२  | त्रंगयुवाई <sup>:</sup> । |
| ३६४       अद्सहावं ।         ४०६       अस्तित्वं ।         ४१५       अस्तित्वं ।         ४८       अस्तित्वं ।         १३०       आरति ।         १३०       आरति ।         २४१       आराहणं ।         २७६       आलाप ।         २७७       आसितर ।         २८४       आसन्य भव्य ।         २८५       आसन्य भव्य ।         ३२६       आकरिण । | 3≈8  | त्र्रगम्य ।               |
| 80६ श्रास्त्रयं। 8१४ श्रास्तरवं। 8१४ श्रास्तरवं। ४८ श्रास्तरवं। १३७ श्रारति। १४९ श्राराहगं। २७६ श्रालाप। २७७ श्रामितर। २८४ श्रासम्य भव्य। २८५ श्रामोदर्ज। २८५ श्रामोदर्ज।                                                                                                                                                             | 380  | श्रद्वामि पुहमि ।         |
| 8१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 838  | <b>अ</b> द्सहावं।         |
| 8१५ अस्तित्वं।  ४= श्रोंकारस्य।  १३७ श्रारति।  २४१ श्राराहगां।  २७६ श्रालाप।  २७७ श्रामितर।  २=४ श्रामन्य भव्य।  २=५ श्रामोदर्ज।  ३२६ श्राकरिए।                                                                                                                                                                                       | ४०६  | त्रस्त्रयं ।              |
| <ul> <li>४८ श्रोंकारस्य ।</li> <li>१३७ श्रारति ।</li> <li>२४१ श्राराहगां ।</li> <li>२७६ श्रालाप ।</li> <li>२७७ श्रामितर ।</li> <li>२८४ श्रामन्य भव्य ।</li> <li>२८५ श्रामोदर्ज ।</li> <li>३२६ श्राकरिंग ।</li> </ul>                                                                                                                  | 858  | अन्यापायंच विचय।          |
| १३७ त्राराह ।<br>२४१ त्राराह गं।<br>२७६ त्रालाप।<br>२७७ त्राभितर।<br>२८४ त्रासन्य भव्य।<br>२८५ त्रामोदर्ज।<br>३२६ त्राकरिए।                                                                                                                                                                                                           | 854  | अस्तित्वं।                |
| २४१ त्राराहर्ग ।<br>२७६ त्रालाप ।<br>२७७ त्राभितर ।<br>२८४ त्रासन्य भव्त ।<br>२८५ त्रामोदर्ज ।<br>३२६ त्राकरिग ।                                                                                                                                                                                                                      | ¥≃   | त्र्योकारस्य ।            |
| २७६ आलाप।<br>२७७ आभितर।<br>२८४ आसन्य भन्त्र।<br>२८५ आमोदर्ज।<br>३२६ आकरिए।                                                                                                                                                                                                                                                            | १३७  | त्रारति ।                 |
| २७७ त्राभितर ।<br>२८४ त्रासन्य भव्त ।<br>२८५ त्रामोदर्ज ।<br>३२६ त्राकरणि ।                                                                                                                                                                                                                                                           | २४१  | त्राराहर्ग ।              |
| २८४ त्रासन्य भव्त ।<br>२८५ त्रामोदर्ज ।<br>३२६ त्राकरिए ।                                                                                                                                                                                                                                                                             | २७६  | य्रालाप।                  |
| २८५ त्रामोदर्ज।<br>३२६ त्राकरिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७७  | त्राभितर।                 |
| ३२६ श्राकरिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २⊏४  | त्रासन्य भव्त्र।          |
| ३२६ श्राकरिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २⊏५  | त्रामोदर्ज ।              |
| ३६७ त्रायर <b>गं</b> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२६  | श्राकरिए।                 |
| ا<br>رودوه معرد دوج دوجو کی محکود و دوجو                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३६७  | त्रायरणं ।                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <br> | <br>                      |

CHEMPIONES DE SANCTION DE SANC

```
(इ)
                इति ।
२२६
२८६
                इत्थु ।
                इष्टं संजोय।
338
                इच्छायारेन ।
305
           (3)
                उव ।
   २
                उवन ।
                उवस्र ।
                उवस्य रमगां।
                उवन्नं ।
 84
 42
                उत्पन्न।
                उवंकारं
 ७२
                उपायदेव ।
२१२
                उन्मूलितं ।
२४४
                उवसंत कसाय।
3 ? ?
```

```
३३१
               उद्भगमऊ।
               उवएमं ।
३२४
               उववनं ।
३३२
               उन्मूलं ।
३३४
               उवंनमापि ।
३४०
               उतखन्तो ।
3=0
               उपत्ति ।
३६४
              ऊर्धस्य ।
 38
              उ.र्घ ।
६०
              उर्ध ।
0019
               ऊर्घमहावं।
३६३
            ( 夏)
               एतातुभावना ।
४१६
               ऐशिमो ।
२५२
           ( क )
               कलिनो।
 ¥ξ
               कायोत्मर्गामिनो
 80
```

| ४१   | केवलिनो ।        |
|------|------------------|
| ११०  | कलगंजन ।         |
| ११५  | कलिप्ट ।         |
| १२६  | कोहाग्नि ।       |
| 88=  | कुन्यानं त्रति । |
| १५२  | कोशी।            |
| १५५  | कपायं ।          |
| १६६  | कन्द्वीयं ।      |
| १=२  | कूड ।            |
| 385  | कमठी ।           |
| २३२  | किंचितु ।        |
| २३३  | कहंतेन ।         |
| २३७  | कदली ।           |
| २⊏१  | कीलय ।           |
| २६ ५ | कुच्छिय ।        |
| ३५१  | कलं ।            |
| ३५२  | किलाविषी ।       |

```
कलियन्तो ।
३=५
388
               कउज।
               कलनं।
३६६
               कम्मवन्ली।
800
           ( ख )
 28
               खएड।
               खिपति ।
 ३४
               खिपनं ।
800
               खादं ।
208
               खिऊ।
२६६
               स्विम ।
२७४
               खंडनं ।
४१२
           (ग)
               गमन ।
 4 4
१०५
               गलयति
               गुस्त्रत ।
१६५
               गवं।
884
               गगनं ।
२३५
```

```
गीयते।
२४४
               गयंदज्रहेन।
२६३
२६५
               गुरुपसाए।
३४७
               गारव।
348
               गाहा ।
               गलं ।
348
               गिएहं ।
338
            (घ)
               घटयं ।
 २६
३७३
               घायचवक्कु ।
             च )
 30
               चत्रु ।
 ४६
               च, ।
               चेतना ।
 ७ट
               चेयनि ।
305
२६१
               चवक्कं ।
               चवलं ।
२७३
```

```
चबन्तं।
२६३
               चंच्या ।
३२७
               चदुगएपत्तं ।
388
               चन्दं ।
३५७
               चौदस ।
४७४
           ( 夏 )
               छन्द ।
३=
 यु ह
               छदमस्थ स्वभाव।
               छीनन्ति ।
383
               छेय ।
38=
           (ज)
               जयं ।
 38
               जुगयं ।
 २०
               जिनं
 33
               जुगआदि ।
 38
               जानन्ते ।
 ६७
               जिनयति ।
१०३
```

| 309 | जनगंजन ।        |
|-----|-----------------|
| १७२ | जोयं ।          |
| १७३ | जन ।            |
| १७६ | जोगं।           |
| 838 | जोयनि ।         |
| २२४ | जलशयनी ।        |
| २५५ | जंति ।          |
| २=६ | जिसेहि ।        |
| ३४२ | जाव ।           |
| ३७६ | जदि ।           |
| ३२३ | जिन तारण रइयं । |
|     |                 |
|     | ( 本)            |
| २८८ | भांगां।         |
|     | ( 3 )           |
| ३१६ | टंकोत्कीर्ग ।   |
| ३७१ | टेक ।           |
|     |                 |

```
ठ )
               ठिंदी ।
२४७
               ठार्ग ।
38=
           (3)
               डिंभ ।
२२०
               इंडकपाट ।
२६७
               डहनं ।
२६६
           ( स )
               शिम्गोयं ।
१२=
               गीच इत्र।
2==
               शिव्युए ।
२५४
               गाव्वेऊ
२५७
               शिइन्डो ।
345
           (त)
               तुझ ।
 २७
               तिष्टन्ति ।
 83
               तिऋर्थं।
 60
               ातक्तयं ।
 28
```

```
त्यक्तं ।
 33
                तिक्तते ।
१३०
                तत्वं ।
388
348
                तप ।
808
                तत्र
                ातविहं
१७५
               तवं ।
900
                तेज।
038
                ताल की टऊ।
२२५
                तुरियं।
२७०
३४३
                ताव ।
                तोटक।
300
                तिहुवनग्गं
१७५
           ( द )
                दिप्तं ।
   ¥
                दृष्टिमयं ।
   Ę
                दिप्तर्यणी ।
 38
```

| 35252525c |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| ३६        | दिप्ते।                                   |
| 38        | दिड़ियो ।                                 |
| 84        | <b>ढलं</b> ।                              |
| o k       | दुःखेन विलयंगता ।                         |
| ७३        | दृष्टं ।                                  |
| १म१       | दब्बं ।                                   |
| १६०       | दान ।                                     |
| १=७       | दुतीय ।                                   |
| २०१       | दात्र ।                                   |
| २११       | देवाले।                                   |
| २३६       | ंटिनयरकिरनि ।                             |
| २६४       | दुःखवीयंमी।                               |
| २७=       | दिगम्बर ।                                 |
| ३०६       | देसविरदं।                                 |
| ३६१       | दंसण चौिवह।                               |
| ३६५       | दंसशं समगं।                               |
| ४०२       | दलं ।                                     |
|           | (Se Se S |

```
धुवं ।
 १६
              धरेत्वं ।
 83
               धर्म ।
388
               धरयन्तो ।
३८२
           ( न )
               नंत ।
 १३
               निमिखं
 २५
               नृत ।
 88
               निश्रय (
 EX
 इइ
               नय ।
              निकंदन
               न्यानं विन्यान ।
११८
             नर्यं ।
308
              निपात्तये ।
339
               नृतं ।
२१६
               निकंदनं
२४६
```

```
निहारं
           380
निपुंसियं ।
           800
                            निरोघनं
           855
                            प्रायोजितं ।
            20
                            पहरं ।
            35
                            पेव पिषगां
            83
                            प्रकाशिनो
            80
                            प्रवेश ।
            48
                            पिएडतो ।
            190
            30
                            पूजा ।
                            प्रचालितं ।
            28
           808
                            प्रजाव
                            गरमेष्टी
           288
                            पंचाचार
           ११३
                            पयडि ।
           358
                            पर्जय ।
           220
```

| १२०   | परमध्या ।           |
|-------|---------------------|
| १२६   | पंचचेल ।            |
| १२७   | पादस्थं आदि ।       |
| १५०   | षाडार्थं ।          |
| १६१   | त्रतिमा एकाइशं।     |
| 8=3   | प्रयोजनं ।          |
| 8=8   | <b>पंच</b> दिप्ती ( |
| 338   | त्रमोटनं ।          |
| २०६   | पीवं ।              |
| २१४   | पोसा ।              |
| २३४ । | प्रवोधनं ।          |
| २३⊏   | पुलिनं ।            |
| २३६   | <b>श्रत</b> ख्यान । |
| २४२   | प्राणमुखं ।         |
| 388   | प्रकिर्ति ।         |
| २५०   | त्रवेशनं ।          |
| २६६   | पुग्गल ।            |

```
प्राछितं ।
२८७
                पाछीतो
२६⊏
               पडिहार ।
300
               पुहमि ।
308
               पमतो ।
300
               पिरडय
334
                पिवक ।
३४६
                पूरं ।
३६०
                परस्वंतो ।
308
                षीयूमं ।
३८३
                योषयन्ती।
322
           ( 味 )
               फल सम्पूर्ण।
888
२१०
               फास्र ।
               फटिक-महावं
३३⊏
                बहुभेयं
 84
```

```
बासी भोजन।
२०८
               बंभं ।
२१५
               बोलन्तो ।
3= ?
           ( भ )
               भास्करं
१५३
               भेषजं ।
838
               भन्ती ।
२६०
           (甲)
               ममलं।
 88
               मुक्ते ।
 १८
               मृहूर्त ।
 २८
               मनरंजन ।
353
               मल पंचवीसं।
१६७
              मदष्टं ।
१८०
              मच्यका ।
२२१
               मुगोयव्वो ।
२५१
                मंक्कड़ ।
२७२
```

```
309
                 महावय ।
                मनपसरै ।
२=३
                मिच्छा
३०२
                मिस्सो
३०४
                मनुवापंखि ।
३२६
                मिण्रयणं ।
३२८
330
                मछ ।
388
                मन्ततन्तं ।
                मुक्ति श्रीयं घ्रुवं।
880
               य )
                योगी ।
  33
             ( ₹ )
  २३
                 रयगा ।
                 रंज ।
  ५३
                 रूलितं
  83
                 रूपानीतं
 १२२
                 रौद्रं ।
 १३८
```

```
रेतं ।
२२३
               रिसहादि ।
२३१
               रई
289
               रोगं।
388
880
               रसनस्य ।
           ( ल )
               लोयालोय ।
 ४२
               लोकितं
 ७६
             लंकृत ।
 83
              लेपं ।
२०७
               लिस्साऊ।
२५३
             लीयन्तो ।
३८४
               लखयन्तो ।
३८६
               लावनं ।
800
              व )
               विनद् ।
  3
               वे, दो।
 ३७
```

| ६३    | विंद्स्थानेन ।  |
|-------|-----------------|
| ξ=    | विधीयते ।       |
| ७५    | वीर्यः ।        |
| 60    | वेदान्त ।       |
| १०६   | विलयं ।         |
| १२३   | विन्दु संजुत्त। |
| १२४   | विश्वलोकं ।     |
| १२५   | विक्तरूपी ।     |
| १३५   | विकहाजाल ।      |
| 888   | विकहा ।         |
| १४२   | विसनं ।         |
| १४३   | विदलं।          |
| 848   | विचन्नगा।       |
| 8 = 8 | वक्कं।          |
| 939   | वायं ।          |
| १६२   | विकलत्रयं।      |
| २०३   | वे घड़ियं।      |
|       |                 |

| २०६        | विलञ्जंते ।      |
|------------|------------------|
| २१३        | चय ।             |
| २२७        | विरंचित ।        |
| २४०        | विद्यमानी ।      |
| २४⊏        | वाञ्चिल्लं ।     |
| २≂२        | विरदो ।          |
| 280        | विरयम्मि ।       |
| 388        | वारं ।           |
| <b>388</b> | वामंमि ।         |
| ३४४        | वपु ।            |
| ३६४        | विगतोयं ।        |
| ३७२        | विवरीऊ ।         |
| 308        | वृधन्ते ।        |
|            | श )              |
| ६२         | शास्वंत ।        |
| १३२        | शल्यं ।          |
| 680        | <b>्शुक्लं</b> । |

| १६६ | शिचात्रत ।                             |                     |
|-----|----------------------------------------|---------------------|
|     | ( 4 )                                  | İ                   |
| ११६ | पटकमलं ।                               |                     |
| १५७ | षटकर्म ।                               |                     |
|     | (स)                                    |                     |
| 83  | सहयारं ।                               |                     |
| १२  | सह ।                                   | il. Bald Stool Inch |
| १७  | सुयदेवं ।                              |                     |
| २२  | सुघार ।                                |                     |
| ३२  | सुभावं ।                               |                     |
| 8=  | सुयदेवं ।                              |                     |
| 78  | संघ ।                                  |                     |
| ६१  | सद्भाव ।                               |                     |
| ΕÄ  | समयं ।                                 |                     |
| 83  | सार्थं ।                               |                     |
| १०० | सद्द्वनं ।                             |                     |
| १२७ | सरवन्यं ।                              |                     |
|     | ************************************** |                     |

```
सप्तप्रकृति ।
838
१५६
                सम्मत्तं ।
                संयमं ।
842
१६२
                स्वाध्याय ।
१६८
                सोडप कारगं।
               सुयं ।
8=A
१८६
               संजमं ।
               स्वर्गामिनो ।
039
२०४
               स्वादं ।
२२=
               सम उत्पन्निता
388
               समुच्चय
२३०
               सार ।
               संवेऊ ।
२५६
२६२
               सीहं ।
२६=
               संकप्पवियष्पं ।
               साउच्यं ।
२७५
935
               स्रत
```

| PENERTERS     | ***          |
|---------------|--------------|
| N<br>N 358    | संवरगं।      |
| N 303         | सामग्र ।     |
| N 388         | स्चम ।       |
| 388           | संयोगिजिनं । |
| 398           | संसारसाइरे।  |
| 320           | सहजोपनीतं ।  |
| <b>職</b><br>関 | सुपयेमो ।    |
| ३२५           | सीसार्ख ।    |
| 333           | सिचत्ति ।    |
| ३३७           | सुकीय ।      |
| 38⊏           | संसारं पषि । |
| <b>%</b> 344  | सामुद्रियं । |
| ३५६           | सांस निसामं। |
| % 3¥⊏         | स्रःं ।      |
| ३६७           | संजदो ।      |
| ३६⊏           | सरूवचरण।     |
| ३७७           | संन्या ।     |
|               |              |
|               |              |

[

```
साहन्ति ।
3 = 19
३६३
                सद्व्य ।
                सयश्रठोत्तरं ।
808
              संग ।
804
              स्वान्तं ।
४१३
           ( 夏 )
               हिययारं ।
  9
                हृदि ।
23
                हेयं।
३६६
              च )
               चीगमोह ।
3 ? 3
              7
                त्रिभुवनं ।
 30
                त्रिविधि कर्म।
 =3
               त्रैलोक्यं भुवन ।
858
               त्रिअर्थं ।
१४६
                त्रणं ।
१८६
```

४०१ त्रिभंगी। ४०३ त्रिभागं। (श्री) ५० श्रीसंघं जयं।

—इति श्री तारण शब्द कोष प्रथम भाग—



# श्रकारादि में शब्द संख्या

| _   | 1              |            |              | 1   |                  | 1          | 7           |
|-----|----------------|------------|--------------|-----|------------------|------------|-------------|
| ন   | तहर संख्या     | न ०        | शब्द सख्या   | नं० | शब्द सख्य।       | નં૦        | शब्दसंख्या  |
| ?   | <b>ग्र</b> –५७ | <b>१</b> १ | ज–१७         | २१  | q{8              | <b>3</b> ? | <b>q</b> 2  |
| 7   | ₹-8            | १२         | ¥5−\$        | २२  | फ-३              | ३२         | स–५१        |
| 107 | उ-२१           | १३         | ट-२          | २३  | ब४               | ३३         | ह–३         |
| 8   | १. ए-२         | १४         | ठ-२          | २४  | म-३              | ३४         | च्-१        |
| y   | ्<br>क−२३      | १५         | <b>ड-</b> -३ | २५  | म१=              | ३५         | <b>স</b> –৩ |
| ξ   | <b>ब-७</b>     | १६         | स५           | २६  | य१               | ३६         | श्री-१      |
| 4   | 9 ग-१२         | १७         | त-१७         | २७  | <del>1</del> -90 |            | कुल शब्द    |
| 2   | <b>घ–२</b>     | १=         | द–२०         | २८  | ल=               | į          |             |
| 8   | च-११           | 38         | घ -४         | २६  | व–३२             | Į.         | ४१७         |
| १०  | ब्र–४          | २०         | न-१४         | ३०  | श४               |            |             |





## तारगा-शब्द-कोप

聖職學家各學學者各學學者并是其一學學學學學學

( द्वितीय∸खगड ) ०>क्ष€्र

-(?)-

## दितिय बंड के सम्बंध में \* निवेदन \*

दो हजार गाथा, रलोकादिक से कुछ अधिक का यह "श्री ममल पाहुड ग्रन्थ" के शब्दो का ही जुनाव इस दूमरे खएड में किया गया है। वास्तव में यदि विचार किया जावे तो यह ममल पाहुड ग्रन्थ करीब पाने दो मी ग्रन्थों का मंग्रह है। यदि इस ग्रन्थ के एक २ ही फूलना का विस्तृत अर्थ सिंत संपादन कर दिया जावे तो बडे २ ग्रन्थ पृथक २ रूप से तैयार हो सकते हैं।

"ममल पाहुड" में शुद्ध चिद्र्प के निज गुणों का ही गान व जिलवण प्रतिपादन किया गया है। साथ ही साथ यह विशेषता है प्रत्येक ऋत सम्बन्धी समय की रागरागिनियों २ में इस ग्रन्थ के फूलना रचे गये हैं। तथा कई फ़ुलना ऐसे भी हैं जो तपोवन में विराजमान गुरुदेव के समन्न जो भी सांसारिक वस्तु नजर में आई कि उसी पर से आध्यात्मिक तरंग में फूलना रच दिया । श्री गुरु तारण स्वामी महाराज प्रत्येक बात को निश्चयनय की मुख्यता से प्रतिपाटन करते हैं । अध्यात्म-प्रेम के साथ साथ यदि पूरी रागरागिनियों की जानकारी साथ इस ग्रन्थ का स्वाध्याय किया जावे बडा ही ग्रानन्द प्रगट होता है

इस शब्द कोष में आये हुये कुल शब्द ३१७ हैं जो कि पूरे प्रन्थ के स्वाध्याय करने में भावार्थ समक्तने के लिये पर्याप्त हैं । यदि इन दोनों खराडों के कुल ७३४ शब्दों को ममक लिया जावे तो हम समक्तते हैं कि कोई भी फिर १४ ग्रन्थों के समभने में अटक नहीं सकता है।

प्रत्येक धर्म प्रेमी हमारे परिश्रम को सफल बनाने के लिये इस शब्द कोष का सदुपयोग करेंगे, ऐसी आशा है। तथा संभव है कि किसी शब्द का कोई अर्थ गल्ती लिखा गया हो तो बुद्धिमान सज्जन उसे सुधारने की कृषा करें।

यदि इस ग्रन्थ का सदुपयोग हुआ तो शीघ ही "तीसरे खण्ड" की तैयारी करने की कोशिश की जावेगी।

--लेखक।



मूर्खो ऽ वैयाकरणः,
मूकस्तके— वर्जितः ।
साहित्य-विदुरः पंगुः,
निर्धनः कांपवर्जितः॥

अर्थात् — व्याकरण से अनिभन्न पुरुष शुद्ध भाषा का ज्ञान न होने के कारण मूर्व होता है। जिसको न्याय विषय का ज्ञान नहीं उसे गूंगा समस्तना चाहिये क्योंकि उसे तर्क वितर्क करना नहीं आता। अतः वह शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। जिसको साहित्यक ज्ञान नहीं वह गूंगे के समान है अरे जिसके पाम 'कोष' नहीं वह निर्धन हैं।

इम कारण कोष-ज्ञान अवश्य होना चाहिये ।



॥ श्री परमगुरवे नम. ॥

## तारगा शब्द-कोष

( द्वितीय खएड )

#### - with

### श्री ममल पाहुड़ जी यन्थ का

—ः शब्द-कोष ः—

- १ भय खिपनिक संसार के सप्त भयों का नाश करने वाला ।
- २ ममल-पाहुद जीवों के भवों को निर्मल करने वाला प्रयोजन भूत यह ग्रंथ; पाहुद (सार) या अधिकार ।

|   |                 | प्रारम्भ किया जाता है।                                                                  |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | देव दिप्ति गाथा | देव के स्वरूप को प्रकाशित                                                               |
|   | फूलना           | करने वाली गाथा।<br>तिसके पढ़ने से आत्मा के<br>वास्तविक भाव विकसित हों                   |
|   | नन्द            | (या प्रफुल्लित हों) ऐसे भजन<br>सम्यग्दष्टि को प्रका होने                                |
| 9 | ग्रानन्द        | वाला आत्मिक-सुख।<br>सम्यग्दर्शन सहित एकदेश-                                             |
|   | चेयानन्ड        | चारित्र पाल.न करते हुये प्राप्त<br>होने वाला आत्मिक सुख।<br>सकलचारित्र (स्रुनि धर्म) को |
|   | 44002           | पालन करते हुये, प्राप्त होने<br>वाला आत्मिक सुख।                                        |
| 8 | सहजानन्द        | चपक श्रेणी (कर्मों को चय<br>करते गुणस्थान आरोहण) में                                    |
|   |                 | प्राप्त होने वाला सहजसुख।                                                               |

| १० | परमानन्द | अरहन्त, मिद्ध परमात्म-पर     |
|----|----------|------------------------------|
|    |          | में होने वाला परमानन्ड।      |
| 88 | परमतत्तु | शुद्ध जीव तत्व।              |
| १२ | मऊ       | मय, सहित, भिला हुआ।          |
| १३ | पऊ       | पद, पदत्री, या प्राप्ति।     |
| १४ | विन्द्पद | निर्विकल्पटशा, या मोच्चपद् । |
| १५ | नमियों   | नमस्कार करता हूं।            |
| १६ | सहाउ     | स्वभाव ।                     |
| १७ | उत्तऊ    | कहा गया।                     |
| १= | ममल सहाऊ | निर्मल स्वभाव।               |
| 38 | समय मऊ   | त्रात्मा में मिला हुत्रा।    |
| २० | निःजन    | कर्म अंजन से रहित।           |
| २१ | भाऊ      | भाव, भावना।                  |
| २२ | परमयय    | परम पद ।                     |
| २३ | परमानु   | प्रमाख ।                     |
| २४ | भव्वु    | भव्य जीव।                    |
| २५ | मुगाह्   | जानो, मनन करो।               |

|     |               | Į.                         |
|-----|---------------|----------------------------|
| २६  | देउ           | देव ।                      |
| २७  | <b>दि</b> हुउ | देखा जावे।                 |
| २८  | उव            | श्रोंकार या शुद्धात्मा।    |
| 38  | उवनउदाता      | उपदेश दाता (हितोपदेशी)     |
| ३०  | जोऊ           | देखना या योग मन, वचकाय     |
| 3 ? | भेड           | भेद ।                      |
| ३२  | उत्पन्नउ दाता | जिनवाणी उपदेश-दाता।        |
| ३३  | शब्द वीवान    | शब्द रूप विमान।            |
| ३४  | सुई           | वह ।                       |
| ३५  | <b>दिपि</b>   | प्रकाशित ।                 |
| ३६  | श्रंगदि श्रंग | प्रत्येक अंग ।             |
| ३७  | हियार         | हृदय प्रदेश ।              |
| ३⊏  | भिवयनगन       | भविजन वृन्द ।              |
| 38  | अखयरमन        | त्रात्मा में त्रविनाशी लव- |
|     |               | लीन पना।                   |
| 80  | रयणार         | रहने वाले।                 |
| 88  | मौहो मौरं     | संसार-भंवर जाल।            |
|     |               |                            |

| P           |     | 2222             |                             |
|-------------|-----|------------------|-----------------------------|
|             | ४२  | <b>बिन</b> हीयो  | विनाश हो।                   |
| Ĭ.          | ४३  | केरो             | सम्बन्धी ।                  |
| X           | 88  | पहुन्तियो        | पहुचेंगे या प्राप्त करेंगे। |
| (8)         | 84  | न्यानी           | इानवान ।                    |
| N<br>N      | ४६  | मुनियो           | मनन करना ।                  |
|             | ८७  | कलि              | पाप ।                       |
|             | 8=  | कलियो            | पापमय ।                     |
| X           | 38  | रइ               | रति, रुचि, राग।             |
|             | y o | रमियो            | रमण करना।                   |
|             | भ १ | <b>ंच</b> ढिप्ति | <b>पंच परमे</b> ष्टी ।      |
|             | ५२  | उद उदियो         | हृदय में पूर्ण उदय हो जाना, |
| ( <u>()</u> | ५३  | <b>मं</b> जोगे   | संयोग मे ।                  |
|             | A 8 | दिपिटिपियो       | दैदीप्यमान प्रकाश ।         |
|             | ųų  | यहाँ             | यह ।                        |
| X           | ५६  | लिह लिहियो       | प्राप्त कर लेना।            |
| X<br>X      | e y | मयमइयो           | तन्मय हो जाना।              |
|             | Ä   | श्रंग सर्वङ्गह   | रोम रोम सर्वाङ्ग ।          |
|             |     |                  |                             |

| गहि गहियो<br>गगन सहाये<br>उव उवनौ<br>श्रनमोय सुभाये<br>रयण सुभाये<br>प्रकें विन्द<br>रहयार टिप्ति | ग्रहण करना ।  श्राकाश के समान निर्मल स्वभाव वाला ।  श्रात्म स्वभाव का उदय ।  श्रानन्द स्वभाव ।  स्त के समान स्वभाव ।  निर्विकल्प उज्बल प्रकाश ।  सहकार ज्योति । |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उव उत्रनी<br>श्रनमोय सुभाये<br>(यण सुभाये<br>पर्क विन्द<br>रहयार टिप्ति                           | स्वभाव वाला।  श्रात्म स्वभाव का उदय।  श्रानन्द स्भाव।  रत्न के समान स्वभाव।  निर्विकल्प उज्बल प्रकाश।                                                           |
| श्रनमोय सुभाये<br>(यण सुभाये<br>प्रके विन्द<br>गहयार टिप्ति                                       | त्रातम स्वभाव का उदय।<br>त्रानन्द स्वभाव।<br>रतन के समान स्वभाव।<br>निर्विकल्प उज्जल प्रकाश।                                                                    |
| श्रनमोय सुभाये<br>(यण सुभाये<br>प्रके विन्द<br>गहयार टिप्ति                                       | त्रानन्द स्मात् ।<br>रत्न के समान स्वभाव।<br>निर्विकल्प उज्जल प्रकाश।                                                                                           |
| (यण सुभाये<br>प्रकं त्रिन्द<br>रहयार टिप्ति                                                       | रत्न के समान स्वभाव।<br>निर्विकल्प उज्वल प्रकाश।                                                                                                                |
| प्रकं विन्द<br>ग्रहयार टिप्ति                                                                     | निर्विकल्प उज्यल प्रकाश ।                                                                                                                                       |
| बहयार टिप्ति                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                   | सहकार ज्योति।                                                                                                                                                   |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| जेनियऊ                                                                                            | र्ज.त कर ।                                                                                                                                                      |
| ासंक                                                                                              | शंका सहित ।                                                                                                                                                     |
| क्तिश्री फूलना                                                                                    | मोचलच्मी को प्राप्त करने                                                                                                                                        |
|                                                                                                   | की प्रेरणा पूर्वक आत्मा की                                                                                                                                      |
|                                                                                                   | प्रफुल्लित करने वाला फूलना                                                                                                                                      |
| यान सहाये                                                                                         | ज्ञान स्वभाव द्वारा।                                                                                                                                            |
| ल लंकत                                                                                            | शरीर सहित ।                                                                                                                                                     |
|                                                                                                   | क्तिश्री फूलना<br>यान सहाये                                                                                                                                     |

[

| -                                     | -               |                                                      |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| W                                     | दिहो दीनो       | (कर्मों का) देश निकाला या<br>दिसौटा देना। आत्मा रूपी |
| (A)<br>(A)                            |                 | अपने देशसे कर्मी को निकाल                            |
| <b>&amp;</b>                          |                 | बाहर करना ।                                          |
| ७३                                    | चरि चरियो       | श्राचरण करना!                                        |
| 80                                    | तव यरियो        | तपाचार सोकार करना।                                   |
| yo y                                  | नंड निहयो       | त्रानन्दित होना।                                     |
| ७६                                    | নিঘি            | कर्म ।                                               |
| ७७                                    | मुक्ति पहुत्ते  | मुक्ति पहूंचे ।                                      |
| =0                                    | गुरु दिस्ति गाः | था गुरुका स्वरूप प्रकाशित करने                       |
| Ň                                     |                 | वालो गाथा (या फूलना)                                 |
| 30                                    | उदएसिउ          | उपदेश देवै ।                                         |
| E 0                                   | गुपतरुई         | गुप्तरूप ( त्रात्मा )                                |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | गुरु-गरवो       | गुरु वह जो भारीपन युक्त या                           |
| X                                     |                 | गंभीरता सहित।                                        |
| ⊏२                                    | श्रमियरसु       | श्रमृत-रस ।                                          |
| <b>₹</b> =3                           | उवनी            | उत्पन्न हुई।                                         |
|                                       |                 |                                                      |

]

| <b>≂</b> 8 | कंष्य                   | त्राकांचा (इच्छा)            |
|------------|-------------------------|------------------------------|
| ⊏¥         | निवृत्ति                | छूटना ।                      |
| <b>≂</b> ξ | सिष्ट                   | साधु स्वभावी ।               |
| <b>८७</b>  | दिप्ति कान्ति           | दैदीप्यमान प्रभा।            |
| 22         | चनु                     | त्याग करना ।                 |
| 33         | श्रमिय मउ               | ऋमृत मयी।                    |
| 03         | सिरी                    | श्री (शोभा) शुभ।             |
| 83         | विलन्तु                 | विलायमान करो।                |
| ६२         | समुत्पन्निता            | समाप्त ।                     |
| 83         | ध्यावहु गाथा            | निरन्तर ध्यान में रखने योग्य |
|            |                         | उपदेश जिस गाथा मे हो।        |
| 83         | भव-संसार                | जन्म मरण युक्त संमार।        |
| 8 प्र      | सुदिही                  | सम्यग्दृष्टि ।               |
| ६६         | भव्यालय                 | मोच महल।                     |
| ७3         | समयहं                   | त्र्यात्मा में।              |
| 33         | उपत्ती                  | उत्पत्ति ।                   |
| 33         | चन्य                    | चचु।                         |
|            | an altern tall strength |                              |

| 00  | अच्च्य        | अचनु ।                         |
|-----|---------------|--------------------------------|
| २०१ | अवहि          | श्रवधि ।                       |
| १०२ | षायकम्मु      | घाति कर्म ।                    |
| १०३ | तुरन्तु       | शीघ ।                          |
| १०४ | सहयाऊ         | सहयार ( सहारा-आश्रय )          |
| १०५ | गुपितु अर्क   | शुद्ध त्रात्मा का गुप्त प्रकाश |
| १०६ | श्रर्क-विन्द  | निर्विकल्प प्रकाश ।            |
| ७०९ | लोउ त्रलोउ    | लोक, अलोक।                     |
| १०८ | समल भाव       | विभाव परिणति ।                 |
| 309 | जम्मन         | जन्म लेना।                     |
| ११० | मरणु          | मर्ग्।                         |
| १११ | गहनु          | ग्रहण किया हुआ।                |
| ११२ | <b>भगह</b> नु | जिसे आज तक ग्रहण नहीं          |
|     |               | किया ।                         |
| ११३ | पयोहर         | समुद्र पयोधर ।                 |
| 888 | सिवपंथु       | शिवपंथ-मोच मार्ग ।             |

| ११५ | <del>======</del><br>धर्मदिप्त-गाथा | धर्म का स्वरूप प्रकाश करने  |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|
|     |                                     | वाली गाथा।                  |
| ११६ | तंतार फूलना                         | संसार से पार होने की युक्ति |
|     |                                     | जिस फूलना में समभाई हो      |
|     |                                     | वह तन्तार-फूलना।            |
| ११७ | <b>ब्रियो</b>                       | प्रेममयी ।                  |
| 88= | गरव                                 | गारव-अभिमान ।               |
| 388 | होलाम                               | उल्लास, (ग्रानन्द)          |
| १२० | तं, जं, जह हो                       | वह, जो, जैसे या जहां हो।    |
| १२१ | बीइजु                               | बीज, वीर्य, शक्ति, बल।      |
| १२२ | <b>ममत्थ्</b>                       | समर्थ ।                     |
| १२३ | विनती फूलना                         | जिनेन्द्र-स्तवन ।           |
| १२४ | तुम अन्मोये                         | तुम्हारे प्रसाद या उपदेश से |
| १२५ | भव्यजियउवने                         | भव्य जीव जागृत हुये।        |
| १२६ | उवने                                | जागे, सावधान हुये, या ऋपने  |
|     |                                     | कर्तव्य ज्ञान का आत्मा में  |
|     |                                     | उदय हुआ।                    |
|     |                                     |                             |

|            |                                                 | 5 <u>=5=5=5=5=5=5=</u> 5=                      |  |
|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| १२७        | चौगइभमत                                         | चार गतियों में भ्रमण करते।                     |  |
| १२८        | पत्त                                            | पात्र ।                                        |  |
| 359        | जिन उत्तगर्भ                                    | जिनेन्द्रोक गर्भः –कल्याणक                     |  |
| :          | चौबीसी फूलना                                    | सःबन्धी चौबीस गाथा वा                          |  |
|            | ,                                               | एक पूलना।                                      |  |
| १३०        | मुक्तिक लिया औ                                  | ष्टक्ति सिन्ति शोभायमान ।                      |  |
| १३१        | सीय                                             | सिद्ध, शीघ, शीतल, शीत।                         |  |
| १३२        | षट्रमग                                          | <b>पट्कमल-ध्यान</b> ।                          |  |
| १३३        | जंभरियो तं-                                     | जितना ज्ञान त्रात्मा में प्रवेश                |  |
|            |                                                 | हो उतना ही ग्राचरण                             |  |
|            |                                                 | ( चारित्र ) हो ।                               |  |
| १३४        | श्रवतरियो                                       | श्रवतार लेना ।                                 |  |
| १३५        | ऊर्घ ध्यान                                      | उ कृष्ट निज ध्यान ।                            |  |
| १३६        | स्रोवर                                          | सरोवर ।                                        |  |
| ने         | नोट- इस जिन उत्तगर्भ चौबीसी फूलना में,          |                                                |  |
| जम्बूद्वीप | जम्बूद्वीप के छह कुलाचलों पर जो छह सरोवर हैं और |                                                |  |
| उनमें जं   | ो छह कमल हैं                                    | तथा उन कमलों पर जो छह                          |  |
|            | -c(5-c 5-c 5-c 5                                | 15 <u>-                                   </u> |  |

देवियां हैं उनका वर्षन है। वे देवीं जिनेन्द्र के गर्भ कल्यासक में आती हैं और माता की सेवा करके अपना जन्म सफल करती हैं।

छह बुलाचल (पर्वत) छह सरीवर छह देवियां
१- हिमवान पर्वत । १- पद्म । १- श्री ।
२- महाहिमवान पर्वत । २- महापद्म । २- ही ।
३- निषध पर्वत । ३- निगिञ्छ । ३- धृति ।
४- नील पर्वत । ४- केश्रारी । ४- कीर्ति ।
४- रुक्मी पर्वत । ४- महापुर्र्डरीक ४- बुद्धि ।
६- शिखरी पर्वत । ६- पुर्र्डरीक । ६- लच्मी
१३७ पात्र निरूप्रण तीन पात्रोंका कथन जिसमें हो
फूलना

१३८ जहिन पत्तु जघन्य पात्र । १३८ मति समय संजुत्त् सम्यग्दर्शन संयुक्त ।

१४० सहायार समय आत्मा का ही सहारा ।

१४१ समऊ समय (शुद्धातमा)

| १४२  | दात्रपात्र विशेष | दाता व पात्र का विशेष   |
|------|------------------|-------------------------|
|      | पूलना            | निरूपण जिस्में है।      |
| १४३  | चेतकहियरा        | हृदय को सावधान करने     |
|      | पूलना            | का वर्णन जिसमें है।     |
| \$88 | बेटक हियरा       | अनुभवी हृदय।            |
| 884  | विन्दक हियरा     | निर्विकल्प हृदय ।       |
| १४६  | सुन्यानी         | सम्यग्ज्ञानी ।          |
| १४७  | उत्तु रिना       | कृहा ।                  |
| 885  | मैमूरति          | स्वयं रूप।              |
| 388  | गारव विटंबना     | जनरंजनादि में अभिमान-   |
|      |                  | पूर्वक प्रवृत्ति ।      |
| 840  | त्रसमय           | पर पदार्थ।              |
| १५१  | श्रन्धकुत्रय     | <b>अ</b> न्धकूप ।       |
| १५२  | उत्पन्न छन्द     | जिनवाणी महिमा जिसमें हो |
| १५३  | उचऊ              | कहा गया।                |
| 848  | <b>जु</b> चऊ     | युक्त, संयुक्त, सहित।   |
| १४४  | रत्तऊ            | लवलीन ।                 |
|      |                  |                         |

|     | <b>50 50 50 50</b> 50 5 |                             |
|-----|-------------------------|-----------------------------|
| १५६ | सत्तऊ                   | सत्य-युक्त ।                |
| १५७ | गयेउ                    | गया ।                       |
| १५८ | <b>अवंक</b> ऊ           | सरल ।                       |
| 348 | सिउ समय                 | थोडे काल में।               |
| १६० | दरसन चौबीसी             | चार दर्शन कथन चौबीसी        |
| १६१ | न्यान लब्धि             | ज्ञान की प्राप्ति।          |
| १६२ | विपर्जेय                | विपरीत ।                    |
| १६३ | विवर                    | ब्रिद्र ।                   |
| १६४ | कमल विद छन्द            | निर्विकल्प आत्म-कथन।        |
| १६५ | मुनन्तु                 | मनन करना चाहिये।            |
| १६६ | गिरा                    | वाणी ।                      |
| १६७ | सुवनी                   | सुबुद्धि। और दूसरा अर्थ     |
|     |                         | है- श्राविका ।              |
| १६= | गिराछंद फूलना           | इस छन्द में अपनी जिह्वा-    |
|     |                         | इन्द्रिय से किस प्रकार क्या |
|     |                         | क्या कार्य लेना चाहिये इसका |
|     |                         |                             |

| वर्णन अच्छी तरह किया  है [गिरा-वाणी]  १६६ चवंत चर्वण करना, चवाना, बोलना ।  १७० बिंदरउ फूलना निजानन्द रसलीन फूलना।  १७१ बिन्दरम निर्विकल्प समाधि सम्रत्पन्न |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १६६ चबंतु चर्बण करना, चबाना,<br>बोलना ।<br>१७० बिंदरउ फूलना निजानन्द रसलीन फूलना।                                                                          |
| बोलना ।<br>१७० विंदरउ फूलना निजानन्द रसलीन फूलना।                                                                                                          |
| बोलना ।<br>१७० विंदरउ फूलना निजानन्द रसलीन फूलना।                                                                                                          |
| 🍴 १७० विदरउ फूलना निजानन्द रसलीन फूलना।                                                                                                                    |
| 35.5                                                                                                                                                       |
| 114                                                                                                                                                        |
| श्रात्म-सुख ।                                                                                                                                              |
| १७२ वउजुतउ तप युक्त।                                                                                                                                       |
| १७३ गरुलहु अगुरुलघु।                                                                                                                                       |
| १७४ भयभिउ भयभीत ।                                                                                                                                          |
| १७५ मुल्लि भूल ।                                                                                                                                           |
| १७६ भ्रुलिया भूल गया।                                                                                                                                      |
| १७७ पर्जयतिय पर्याय का बीज।                                                                                                                                |
| १७८ भमन भ्रमण ।                                                                                                                                            |
| १७८ भमन भ्रमण ।<br>१७६ जिनयति जीतता है।                                                                                                                    |
| १८० जिनय जीत कर।                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                            |

| १८१           | जिन            | चतुर्थगुणस्थान वर्ती जीवों   |
|---------------|----------------|------------------------------|
|               |                | को आदि लेकर चौदहवें गुण-     |
|               |                | स्थान -वर्ती जीवों को 'जिन'  |
|               |                | कहते हैं।                    |
| १८२           | जिनंदपउ        | जिनेन्द्र पद् ।              |
| १=३           | विन्यान विद    | मेदविज्ञान रूप निर्विकल्पता। |
| १=४           | <b>अनंतभ</b> उ | श्रनन्तभव (जन्म)             |
| १=४           | जव तव          | जप, तप।                      |
| १८६           | दर्शन मोहंध    | श्रद्धान को भ्रष्ट करने वाले |
|               |                | मोहनीय कर्म से अंधे हुये।    |
| १=७           | ऋदिष्ट इष्ट    | मिथ्यादर्शन ।                |
| १८८           | सिउ            | शीघ ।                        |
| 3=8           | निमोहयं        | निर्मोही ।                   |
| 980           | कार्न-काज      | कारण कार्य।                  |
| १३१           | चच्ये          | चत्तु ।                      |
| १६२           | श्राचरण        | सम्यकचारित्र ।               |
| <b>\$3</b> \$ | इत्थं          | इस प्रकार।                   |

| १६४ | विर्जय       | वीर्य (शक्ति)                 |
|-----|--------------|-------------------------------|
| १६५ | उवन          | उदय, उपदेश, अनुभव कथन         |
|     |              | व्याख्यान, मम्यक्त्व साव-     |
|     |              | धान, जागृत त्र्यादि इस        |
|     |              | 'उवन' शब्द के जैसा प्रकरण     |
|     |              | हो उसके अनुमार अनेक           |
|     |              | ऋर्थ हैं।                     |
| १६६ | भगोई         | कहा है।                       |
| 039 | परिनवई       | परिगत होता है, (परिगामन)      |
| 239 | म्रुत्तिः गउ | मुक्ति प्राप्त ।              |
| 338 | तउ           | वह ।                          |
| २०० | जिनयउ        | जीते ।                        |
| २०१ | त्रर्थह भेउ  | पटार्थ भेद ।                  |
| २०२ | उबलघ्दु      | प्राप्त ।                     |
| २०३ | उवनऊ दाता    | उपदेश दाता ।                  |
| २०४ | श्रनमोयह     | त्रनुमोटना - त्रान्हाट, भक्ति |

इस अन्मोयह शब्द के अनेक प्रकरणानुसार हाते हैं। संयुक्त । मं जुत्त परमार्थ जकड़ी मोचमार्ग में लगाने वाला पूलना। कमल, आतमा, कर्म-मल 200 कमल अतिनिर्मल आदि रहित अनेक अर्थ। मं खिपनं अच्छी तरह खिपा २०८ देना (नष्ट कर देना) हितमित परिनै हित मित परिगति। २०६ भवियन्नं भन्यजन 299 गयन्द हाथी कमलविशेषगाथा आत्मा की विशेषताका कथन २१२ करने वाली गाथा। २१३ संसुद्र विशुद्ध ।

| 188 | जिनुषयन        | जिनवचन ।                    |
|-----|----------------|-----------------------------|
| ११५ | ञ्चन्यय        | त्रविनाशी <b>।</b>          |
| ११६ | मिद्ध संपत्तयऊ | सिद्धि सम्पदा ।             |
| ११७ | उवनमाह         | विजयी स्थात्मा ।            |
| ११= | इष्ट शब्द      | कल्याणकारी वचन ।            |
| 38  | परिदृष्टि      | परपरिणति ।                  |
| २०  | तस्वा          | विरवा, वृत्त ।              |
| २१  | तं श्रर्क विद  | वह निर्विकल्प प्रकाश ।      |
| २२  | तालु छन्द      | जिस छन्द के बोलने में तालु- |
|     |                | स्थान से तिशेष सम्बन्ध हो।  |
| २३  | कंठ छन्द       | कंठ से विशेषतया सम्बन्धित   |
|     |                | छन्द ।                      |
| २४  | हिययार छन्द    | हृदय-ग्राही छन्द ।          |
| २४  | श्रह           | परमेष्ठी-ब्रह्म दाचक ।      |
| २६  | <b>अरु</b> इ   | त्रगहन्त ।                  |
| २७  | संसर्ग         | सम्बन्ध, संयोग ।            |
| १८  | रुचियं         | रुचिकर ।                    |

| 0     | <b>37</b> 73 | 454554F               |                          |
|-------|--------------|-----------------------|--------------------------|
|       | २२६          | <b>ऋ</b> रिनं         | श्रिर, (शत्रु)           |
|       | २३०          | नन्दी                 | त्रानन्दितात्मा।         |
| W.    | २३१          | उपत्ती                | उत्पत्ति ।               |
|       | २३२          | अन्मोय, विरोह         | राग, डेप।                |
|       | २३३          | विनती                 | विनययुक्त प्रार्थना ।    |
|       | २३४          | इय                    | यह ।                     |
| T. W. | २३५          | विन्द                 | वृन्द ( ममूह )           |
|       | २३६          | रमण्यऊ.               | रमण करने योग्य पट।       |
|       | २३७          | निकन्दनौ              | जड से उखाड डालना।        |
|       | २३=          | निरूगियं              | निरूपण किया ।            |
|       | २३६          | विहंडनो               | त्याग करना ।             |
| N.    | २४०          | खएडनौ                 | खएडन करना।               |
|       | २४१          | <b>अनुरत्तऊ</b> ,     | यनुरक्त होना।            |
| おからな  | २४२          | <b>अवलम्बनौ</b>       | सहारा लेना ।             |
|       | २४३          | जिनेन्द्रविन <i>ः</i> | जीवन मुक्त ।             |
|       | २४४          | उवन                   | प्रकरणवश इस शब्द का      |
| 14,   |              |                       | अर्थ यह भी हो सकता है कि |
| 747   |              |                       |                          |

|     |                 | 'रत्नत्रयमयी आत्मा।'     |
|-----|-----------------|--------------------------|
| २४५ | सबद वियार       | शब्द विचार ।             |
| २४६ | तारणतरणसहावं    | स्वपर कल्यागाकर्ता।      |
| २४७ | भवयनं           | भव्यजन ।                 |
| २४= | सदिष्ट, ऋदिष्ट  | देखा विना देखा।          |
| २४६ | श्रनेय          | त्रनेक।                  |
| २५० | त्रवलोय         | अवलोकन।                  |
| २५१ | त्र्यालस        | त्रालस्य (प्रमाद)        |
| २५२ | विसमय           | त्राश्चर्य ( विस्मय )    |
| २५३ | इत              | यहां ।                   |
| २५४ | सर्वार्थ सिद्धि | समस्त प्रयोजन की सिद्धि। |
| २५५ | गुण निहाण       | गुण निधान ।              |
| २५६ | रिष्ट           | मलिन ।                   |
| २५७ | निहकलं कऊ       | निष्कलङ्क ।              |
| २५८ | निरिखणं         | निरीच्या ।               |
| ३४६ | तिथ्ययरं        | तीर्थं कर।               |
| २६० | उवनौ            | कथन किया।                |
| २६१ | अमिय सरूवे      | श्रमृतमय ।               |

| ose-s | *******                                  |                              |
|-------|------------------------------------------|------------------------------|
| २६२   | अमियन वयन                                | कोमल बचन।                    |
| २६३   | गम्ममऊ फूलना                             | निज गम्य गुगा परिचायक।       |
| २६४   | देहालै                                   | देह मन्दिर।                  |
| २६५   | सिद्धालै                                 | शुद्धात्मा का निवास स्थान। 🖟 |
| २६६   | भेऊ                                      | मेद ।                        |
| २६७   | मुक्ति गवै                               | मोच जावै।                    |
| २६⊏   | समइ                                      | समय ( श्रात्मा )।            |
| २६६   | उदहि                                     | उद्घि (समुद्र )।             |
| २७०   | जोतिरमै                                  | निज प्रकाश में रमण।          |
| २७१   | न्यान अन्मोय                             | ज्ञान सामर्थ्य ।             |
| २७२   | <b>अ</b> दगति                            | <b>इ</b> ब्यक्त ।            |
| २७३   | त्रगम्म                                  | द्रश्वय ।                    |
| २७४   | सप्तस्वर गाथा                            | जिन गाथात्रों में पड्ज, ऋप-  |
|       |                                          | भादि सात स्वरों का वर्णन हो  |
| २७५   | विजोरोदे                                 | वीजारोपण कर।                 |
| २७६   | पयोधर                                    | मेव या समुद्र।               |
| २७७   | त्रायरो                                  | श्राचरण करो या श्राटरो 🖟     |
|       | the entity mentionment are all lights to |                              |

|     | the of life and special file and life a |                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (स्वीकार करो)           |
| २७= | उष्टिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | उच्छिष्ट (ज्ठन)।        |
| 305 | सिरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्री (शोभायमान)         |
| २८० | त्राकिर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कर्गेन्द्रिय (कान )     |
| २⊏१ | निर्वानं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निर्वाण (मोच)।          |
| २८२ | हुवयार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्वीकार या होने वाला।   |
| २८३ | सुहग्रयरम्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | शुभ धर्म ध्यान का वर्णन |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | करने वाला फू० या सहज-   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गम्य ।                  |
| २=४ | कमलगिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | म्रुखारविन्द् की वाणी।  |
| २८५ | सचेयणु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सचेतन ।                 |
| २=६ | ललित राहावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रिय स्वभाव।           |
| २८७ | विवांन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विमान।                  |
| रदर | सेहरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शेखर, मुकुट, मौलि।      |
| २=६ | त्रवलवली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | निर्वल के बलदाता।       |
| २६० | सहसं श्रहामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एक हजार त्राठ ।         |
| २६१ | दिप्ति कर्णि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दैदीप्यमान कर्णिका।     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |

| 2 <b>3</b> 25 |                  | 20 20 50 20 50 20 50 50<br>*   |
|---------------|------------------|--------------------------------|
| २६२           | सौ एक ऋट्ट       | एक सं ि श्राठ।                 |
| २६३           | समुत्पन्निता     | समाप्ता ।                      |
| २६४           | भोहह भवह         | सांसारिक भय।                   |
| १८४           | श्रहकार          | श्रात्म-खोज।                   |
| २८६           | समल कम्म         | मलिन कर्म।                     |
| २६७           | <b>असकंध</b>     | स्दंध (स्थूल)।                 |
| 35€           | निरते स्वा       | जीव रूपी तोता।                 |
| 338           | सियधुव           | सिद्धभूव ।                     |
| 300           | सहेसा            | सहर्ष स्वीकारता।               |
| ३०१           | वाहुल            | विह्वल ।                       |
| ३०२           | उमाहो            | उमंग युक्त।                    |
| ३०३           | मेवाड़ी छंद      | मेवाड देशमें चालू राग वाला     |
|               |                  | छंद ।                          |
| ३०४           | संसर्ग-सोलही     | निश्चय में कुदुम्बी कौन हैं यह |
|               |                  | निर्णय इस फूलना में किया       |
|               |                  | गया है।                        |
| ३०५           | चितनौटा          | मन ।                           |
|               | 5 <b>2</b> 52525 |                                |

|               | , <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u> |                                           |  |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
|               |                                               |                                           |  |
| * * * * * * * | स्रोनि                                        | श्रेणि ।                                  |  |
| ७०६           | जिननाह                                        | जिननाथ ।                                  |  |
| ३०⊏           | सुयं                                          | स्वयं या श्रुतं।                          |  |
| 308           | पय                                            |                                           |  |
| ३१०           | पयोग                                          | पट ।<br>उपयोग १२ ( ऋाठ ज्ञान              |  |
|               |                                               | चार दर्शन ।                               |  |
| ३११           | पुञ्ज                                         | समूह ।                                    |  |
| ३१२           | नयोग                                          | नियोग ।                                   |  |
| ३१३           | सहयार                                         | ात्र्रह ।<br>नियोग ।<br>सहकारी ।<br>सोई । |  |
| ३१४           | सुइ                                           | सोई ।                                     |  |
| ३१५           | त्रानन्द समय                                  | चिदानन्ड ।                                |  |
| ३१६           | पियारो                                        | प्रिय ।                                   |  |
| ३१७           | जिनतारण                                       | सम्यग्दष्टि श्री तारण-                    |  |
|               |                                               | तरणाचार्य ।                               |  |
| —इति—         |                                               |                                           |  |
|               |                                               |                                           |  |

]

(



### तारण शब्द कोष द्वितीय खणड— समाप्त

दीपावली २४६६

जिनवरचरण चंचरीक— त्नुल्लक—जयसेन श्री १०८ श्री निसई जी (मन्हारगढ)



### ं शब्द-स्वी ः ः ः ः ः ः ः (१००)

# तारगा-शब्द-कोष

( द्वितीय-संड )

<u>—को—</u>

**त्रकारादिवर्गानुक्रमानुसार**—

### शब्द-सूची

( 34 )

शब्द नम्बर शब्द ।

३६ श्रंगदि श्रंग।

३६ त्रावयरमन

प्र⊏ ऋंग सर्वेङ्गह।

| € ₹<br>€ ¥<br>= ₹ | अन्मोय सुमाये ।        |
|-------------------|------------------------|
| Ę¥                | त्रर्क-विन्द <b>।</b>  |
|                   | श्रमियस्मु ।           |
| 33                | श्रमियमऊ ।             |
| १००               | श्रचण्य ।              |
| १०१               | <b>अ</b> विह ।         |
| १०६               | अर्क−विन्द ।           |
| ११२               | त्रगहनु ।              |
|                   | अवतरियो ।              |
| १५०               | श्रसमय ।               |
| , 3 3 5           | अन्धकुवय ।             |
| <b>1</b>          | त्रवंकऊ ।              |
| <b>१=</b> ४       | <b>अनन्तु भउ</b> ।     |
| ₹ = 19            | त्रदिष्ट इष्ट <b>।</b> |
| २०१               | अर्थहभेउ ।             |
| २०४               | त्रनमोयह।              |
| २०१<br>२०४<br>२१५ | <b>ग्रन्यय</b> ।       |
|                   |                        |

| २२४      | ऋहें ।        |
|----------|---------------|
| २२६      | ऋह ।          |
| २२६      | अरिनं ।       |
| २३२      | अन्मोयविरोह । |
| २४१      | अनुरत्तउ ।    |
| २४२      | अवलम्बनौ ।    |
| २४६      | <b>अनेय।</b>  |
| २५०      | अवलोय ।       |
| २६१      | अमियसरूवे ।   |
| २६२      | अमियनवयन ।    |
| २७२      | अवगति (       |
| २७३      | ग्रगम्म ।     |
| ३=६      | अवलवली ।      |
| २६७      | श्रसकन्ध ।    |
| <b>v</b> | त्रानन्द ।    |
| १६२      | त्राचरस् ।    |
| २५१      | त्रालस ।      |

```
श्रायरो ।
२७७
               श्राकिर्ध।
220
२१५
               श्रानन्द ममय
          (夏)
               इत्थं
१६३
२१८
               इष्ट शब्द।
               इयं
२३४
               इत ।
२५३
 919
              उत्तरः।
 २=
               उव
              उवनऊदाता ।
 ३६
 ३२
              उत्पन्नऊ दाता।
              उद उदियो।
 42
              उव उवनौ ।
 ६२
              उवएसिऊ. ।
 30
               उवसी।
```

| 7           |                        |                | Q         |
|-------------|------------------------|----------------|-----------|
|             | <u> کات بھت بھت کا</u> |                | H         |
|             | 23                     | उपत्ती ।       |           |
|             | १२६                    | उवने ।         |           |
|             | १४७                    | उत्तुरिना ।    |           |
|             | १५२                    | उत्पन्न छन्द । |           |
|             | १५३                    | उत्तऊ. ।       |           |
|             | १६५                    | उवन ।          | 阻帽        |
| <b>3</b> 0E | २०२                    | उबलध्दु ।      |           |
|             | २०३                    | उचनउ दाता ।    |           |
|             | २१७                    | उवनमाह ।       |           |
|             | २३१                    | उपत्ती ।       | 9 = 1 = 9 |
|             | २४४                    | उवन ।          | H         |
|             | २६०                    | उवनौ ।         |           |
|             | २६६                    | उद्हि ।        |           |
|             | २७≂                    | उष्टिय ।       |           |
|             | २६ ५                   | उहकार ।        |           |
|             | ३०२                    | उमाहो ।        |           |
|             | १३५                    | ऊर्घ ध्यान ।   | H         |
|             |                        |                |           |
| 0           | . كلك جنات كاعب دراه   |                | = 4       |

```
कलि ।
 80
              कलियो ।
 8=
 90
              कललंकृत।
             कंप्य ।
 Σ8
200
              कमल ।
२१२
              कमल विशेष गाथा।
              कंठ छन्द।
२२३
२८४
              कमल गिरा।
             कार्न-कार्ज ।
058
              केरो।
४३
१६४
              कमलविन्द छन्द।
          ( 福 )
              खएडनौ ।
280
          (ग)
              गहि गहियो।
              गगन सहावे।
```

```
११८
                         गरव ।
                         गयेऊ।
          840
          १७३
                         गरुलघु ।
          २११
                         गयन्द ।
          २६३
                         गम्ममउ फूलना।
          333
                         गहनु ।
                         गारव विटम्बना।
          388
                         गिरा ।
          १६६
                         गिरा छन्द ।
          १६८
                         गुरु दिप्त गाथा।
           92
                         गुपतरुई ।
           Z0
                         गुरु गरवो।
           28
                         गुपितु — अर्क ।
          804
                         गुण निहाण ।
          २५५
          १०२
                          घायकम्मु ।
```

```
339
                         चबन्तु
                        चच्ये ।
         $38
                         चत्त ।
           33
                         चच्य ।
                         चितनौटा ।
         ३०५
                         चेयानन्द ।
                         चेतक हियरा।
         883
                         चरिचरियो ।
          ७३
                     ज
         308
                         जम्मन।
                         जं भरियो तं आयरियो।
          १३३
                        जहिनपत्तु ।
         १३८
         १८५
                         जब तब।
                         जिनयऊ।
           ६७
                         जिन उत्त गर्भ चौबीसी।
         359
                         जिनयति ।
          308
```

```
जिनय
         200
जिन ।
         8=8
                        जिनंदपऊ
         १ट२
                       जिनयऊ ।
         200
         288
                        जिनुवयन ।
                       जिनेन्द्र बिन्द ।
         २४३
                       जिननाह ।
         300
                       जिनतारग
         380
         848
                        जुत्तऊ.
                        जोऊ।
          30
                       जोतिरमै ।
         २७०
                   (त)
                       तवयरियो।
          98
                        तंतार फूलना ।
         ११६
                       तं, जं, जह, हो।
         १२०
         १७२
                       तउ जुत्तऊ
         338
                        तउ
```

```
२२०
                तरुवा।
                तं अर्क
२२१
                        विन्द ।
२४६
                तारणतरण सहावं ।
                तिध्ययां ।
345
803
                तुरन्त।
                तुम अन्मोये ।
१२४
            ( द )
                दरसन चौबीसी।
१६०
                दर्शन मोहंध।
१८६
                दिनि ।
 34
                दिपिदिपियो ।
 8 k
 50
                दिह्रो दीनो।
               दिप्तिकान्ति ।
 20
               देवदिप्ति गाथा।
  8
                देउ ।
 २७
               दहालै।
२६४
```

```
ध )
                धर्म दिप्त गाथा।
884
 83
                ध्यावहु गाथा ।
             न )
  ξ
                नन्द
                निमयो
 १५
                नन्द नन्दियो
 ७५
                नन्दी ।
२३०
               नयोग
382
               न्यानी
 84
               न्यान सहाये।
 90
१६१
               न्यान लब्धि।
               न्यान अन्मोय ।
२७१
               निरंजन
 २०
                निवृत्ति ।
 ZY
                निमोहयं ।
328
                निहकलंकऊ
240
```

```
निरिखणं।
           २४=
                           निर्वागं
           २=१
                           निरते स्वा।
           355
                          q )
                           परमानन्द
                           परपतत्त
            १३
                           बऊ.
            २२
                           परमपय
            २३
                           परमानु
                           पहुन्तियो ।
            88
                           पञ्चिदिप्ति
            48
                           पयोहर
          833
          235
                          पत्त
                          परिनवई
          239
                          परमार्थ--जकड़ी
          २०६
                          परदिष्टि
          398
          308
                          पय
```

```
पयोग
380
                प्रारभ्यते ।
                 पात्र निरूपग
230
                               फूलना ।
                 प्रियो ।
280
                पियारो
३१६
388
                 पुञ्ज
               फ )
                 फूलना
   ¥
            ( व
308
                 बाहुल
                 विन्दपद
 88
                 विनद्वियो ।
 ४२
                 विधि ।
 ७६
                विलन्तु
 83
                बीइजु ।
१२१
                 विनती फूलना
१२३
                 विन्दक
                        हियरा
१८४
```

```
विपर्जेय
            १६२
            १६३
                            विवर ।
            0019
                           विन्दरउ
                                   फूलना ।
            १७१
                           बिन्दरस
           8=3
                           बिन्यान
                                  विन्द
                           बिर्जय।
           838
           २३३
                           विनती
           २३५
                          बिन्द ।
           २३६
                          विहराडनौ।
                          विजौरोदे ।
          २७५
                          विवान
          2=0
          888
                          बेदक हियरा।
                         भ )
             8
                          भयखिपनिक ।
           २४
                          भव्य ।
                         भवियनगन
           ३⊏
           38
                         भव-संसार।
```

| £ &                                     | भव्यालय ।     |
|-----------------------------------------|---------------|
| <u>६</u><br>१२५                         | भव्यजिय उवने। |
| 808                                     | भयभिउ ।       |
| 328                                     | भमन ।         |
| मि १६६                                  | भगोई।         |
| 280                                     | भवियन्नं ।    |
| २४७                                     | भवयनं ।       |
| २१                                      | भाउ ।         |
| १७५                                     | भुन्ति ।      |
| २ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | भ्रलिया ।     |
| 111                                     | मेउ ।         |
| 88                                      | भौहो भौरं ।   |
| 88<br>368                               | भौहह भयह।     |
|                                         | ( म )         |
| ₹ 2                                     | ममल-पाहुड ।   |
| १२                                      | मउ ।          |
| <b>१</b> ⊏                              | ममल सहाउ।     |
|                                         |               |
|                                         |               |

```
मयमइयो ।
  ey y
880
                 मर्ख ।
                 मतिसमय संजुत्तु ।
359
                 मुक्ति पहुन्ते।
 ७७
                 मुक्तिकलियात्रो ।
230
१६५
                 मुनन्तु
                 मुक्तिगऊ ।
339
                 मुक्तिगवै।
२६७
                 मुनियो।
 ४६
                 मुक्ति श्री फूलना।
 इइ
                 मैमूरति।
१४⊏
                 मेवाड़ी छन्द ।
303
             (य)
                 यहाँ।
 y y
             ( t)
 80
                रयगार।
 38
                रइ ।
```

```
रयम सुभावे।
 ६४
               रत्तउ ।
२३६
               रमण पऊ।
               रिष्ट ।
२५६
            ( ल )
               लहि लहियो।
 ५६
               ललितसहावे।
२८६
               लोउ-त्रलोउ।
200
            (व)
               विसमय ।
२५२
              स )
  3
               सहजानन्द ।
 १६
                सहाउ ।
 38
               समय-मऊ।
                संज्ञोगे
 ¥ 3
               सहयार दिप्ति।
 ६६
               ससंक।
```

| 7                   |                  |
|---------------------|------------------|
|                     |                  |
| ६ २                 | सम्रत्यिनता ।    |
| € ₹<br>€ 9<br>१ ° 8 | समयहं ।          |
| 808                 | सहयाऊ ।          |
| १०=                 | समल-भाव।         |
| १२२                 | ममत्थु ।         |
| 880                 | सहयार समय ।      |
| <b>१</b> 8 <b>१</b> | समऊ ।            |
| १ ५६                | सत्तऊ ।          |
| स् २०५              | संजुत्तु !       |
|                     | संखिपनं ।        |
| <b>२१३</b>          | संशुद्ध ।        |
| ३२७                 | संसर्भ ।         |
| <b>२</b> ४५         | मबद वियार।       |
| ₹8=                 | सांद्रष्ट ऋदिष्ट |
| २६⊏                 | समई ।            |
| २७४<br>२ <u>-</u> ५ | सप्तस्वर गाथा।   |
| ₹ ₹ ₹               | मचेयणु ।         |
|                     |                  |

|             | : === === === == == == == == == == == == |
|-------------|------------------------------------------|
| 260         | सहसं ऋद्वामि ।                           |
| ₹ <i>6</i>  | सम्रत्पिनता ।                            |
| २६६         | समल कम्म।                                |
| 300         | सहेमा ।                                  |
| 308         | संमर्ग सोलही ।                           |
| ३१३         | सहयार ।                                  |
| = ξ         | सिष्ट ।                                  |
| 80          | सिरी ।                                   |
| <b>१</b> १५ | मिवपंथ ।                                 |
| ३५१         | मिउ समय।                                 |
| 3 x \$      | सिउ ।                                    |
| २१६         | सिद्ध संपत्तयऊ।                          |
| २५४         | सर्वार्थ सिद्धि।                         |
| २६५         | मिद्धालै ।                               |
| ३७६         | सिर्रा ।                                 |
| 339         | सियधुत्र ।                               |
| <b>१३</b> १ | सीय ।                                    |
|             |                                          |
|             |                                          |

```
सुई ।
 38
               सुचिम ।
 38
               सुदिई। ।
 83
               सुन्यानी ।
१४६
२८३
               सहगम्यरम् ग ।
               सुयं ।
30 €
388
               सुइ ।
               सेहरो।
२८८
               स्रोनि ।
३०६
               स्रोवर।
१३६
               सौ एक ऋह।
२६२
           (श)
               शब्द बीवान।
 33
१३२
               षट् रमगा।
              ₹ )
               हियार ।
 ३७
```

| २०६ | हितमितपरिनै । |
|-----|---------------|
| २२४ | हिययार छंद ।  |
| २⊏२ | हुक्यार ।     |
| 388 | होलास ।       |



—इति— तारण शब्द-कोष— समाद्तः ।

分分令令

### **%**— ग्रन्त~मंगल —%

मंगलमय जिनराज हैं. जिनवाणी, जिनमाध् । मंगल तारण तरण जिन-शुद्ध तत्व आराधु ॥१॥ तारगतरगाचार्य-कृत-ग्रन्थनि के कछ शब्द। अर्थ सहित संग्रह यहां-शब्द ज्ञान हो लब्ध ॥२॥ भैया श्री रतिचन्द्र जी-इनको ऋतिशय शब्दकोष में, याहि हें-लिख्यौ ग्रन्थ यह नेम ॥३॥ ज्ञानार्थी जन लाभ लें-

'तारग-प्रन्थ' विलोक ।

शब्द कोष ते सरलता होय, दृद्धि गुण थोक ॥४॥ उन्नी में। छ चानव यहां — सम्बत् कार्तिक माम । दीपावली-मंगलमय 'इति श्री ग्रन्थ' समाप्त ॥४॥ परम परम आनन्द-मय-चातुर्मास व्यतीत चेत्र निसई मंगल मयी। निर्जनता की रोत ॥६॥ तीर्थभक्त श्रीमान शुभ-कुन्दनलाल तथैव लघ्-आता युत आपके-ग्रन्थ प्रकाशन लैव 11911 उक्त सेठ श्रीमान् के--मेला में यह भेंट रूप वितरण भयो--

धन्य धन्य शुभ पंथ ॥=॥ मन्त्रो जी श्री धर्म रवि-भूषण कहें समाज। श्री गुलावचन्द्रादि वर-सज्जन शैली साज 11311 शब्द, शब्द में कोष के-निजानन्द प्रगटाय यह वे ही जाने सुधी-जिन्हें निजातम भाय ॥१०॥ बाल बुद्धि अनुमार यह-शब्द-कोष लघु ग्रन्थ । भूल चृक चामियो सुजन-परस्व सु 'तारग दंथ' ॥११॥ वालबुद्धि चुल्लक मती-विनय करे जयसैन शांति शांति शुभ शान्ति दें-श्री जिनवर के बैन ॥१२॥

हर्प !

हर्ष !!

परम हर्ष !!!

### ऋपूर्व—

### तारण साहित्य का प्रकाशन

-----

- १ तारण शब्द कोष- यह आपके कर कमलों मे हैं।
- २ त्राचार मत (दोहा पद्यानुवाद)
- ३ विचारमत ( छन्द पद्यानुवाद )
- ४ तारणतरण श्रावक स्वरूप।
- ४ तारणतरण धर्मोपदेश।
- ६ तारमातरमा आशीर्वाट।
- ७ तारगतरम् द्वादशानुप्रेचा।
- तारस भंडा संगीत (दितीया०)
- ६ अष्टमृलगुगा।
- १० तारणतरण भजनमाला।

#### ११ तत्व मंगलाचरण का अर्थ-

#### ऋौर

जय अवल बली--जिनेन्द्र स्तदन।

- १२ तारखतरख आरती मंग्रह।
- १३ नारणस्तीत्र (संस्कृत )
- १४ विश्व शान्ति के पांच उपाय।
- १५ तारण गुण जाप्यमाला।
- १६ तारण माहित्य पर शुभ सम्मतियां।
- १७ नारग तत्व प्रकाश।

- १= तार्ण तर्ग प्रतिष्ठापाठ ।
- १६ तारण तरण ममाधि मरण पाठ।
- २० तारणतरण गामायिक पाठ।
- २१ तारण तरण श्रावक प्रतिक्रमण पाठ।
- २२ तारण तरण दर्शन पाठ।
- २३ तारण तरस नित्य पाठ।
- २४ आहारतान निधि।

- २५ ग्यारह शिचा -- (फार्म)।
- २६ मामायिक विधि -- (फार्म)।
- २७ तारण तरण भाव पूजा।
- २८ तारण तरण जीवन चरित्र।

### जैन धर्म भृषण, धर्म दिवाकर ब्र॰ गोतलप्रसाद जी द्वारा संपादित – तारण साहित्य

- १ तीनों बचीसी (पृथक २)
- २ तारण तरण श्रावकाचार।
- ३ ज्ञान समुच्चयसार।
- ४ उपदेश शुद्धसार।
- ५ त्रिभगीसार।
- ६ चौबीस ठाणा।
- ७ ममल पाइड़ जी (तीन भाग)



#### अभीतक—प्रकाशित तारण साहित्य के प्रकाशक महाशयों की

# शुभ – नामावली

- १ श्रीमान दानवीर सेठ मन्नूलाल जी त्रागासीट ।
- २ श्रीमान् दानवीर सिघई ही रालाल जी सिंगोडी।
- ३ श्री तारणतरण चैत्यालय मागर सी० पी०।
- ४ समाज सेवक श्रीमान भाई मथुराप्रसाद जी सागर
- ५ श्री तारण समाज होशंगाबाद।
- ६ श्रीमान् लालटाम गुलायचन्ट जी ललितपुर।
- ७ श्रीमान् सेठ ग्रुरलीघर जी मेहगूलाल जी सिरोंज।
- श्रीमान् सेठ कुन्दनलाल जो हजारीलाल जी मम्मदगढ बासौटा ।
- ६ श्रीमान् भाई पन्नालाल जी राहतगढ़।
- १० श्रीमान् फूलचन्द गुरुप्रसाद जी टिमरणी।

#### ११ श्रीमान् भाई हजारीलाल जी विहारीलाल जी बढ़ा बाजार सागर।

- १२ सेठ जमनादास जी पन्नालाल जी मिर्जापुर ।
- १३ सेठ भन्बुलाल जी पन्नालाल जी ऊभेगांव।
- १४ सेठ जीतमल जी सिगोड़ी।

- १५ श्रीमान् गरोशसाव जी सिंगोड़ी।
- १६ टानभूषण रतीचन्द रामलाल जी बासोटा।
- १७ श्रीमान् चुन्नीलाल जवाहरलाल जी बासौदा।
- १८ श्रीमान् दयाचन्द नाथुराम जी खुरई।
- १६ बड़कुर कालूराम जी बीना।
- २० श्रीमान् भाई कालूराम जी पौनार ।
- २१ नवयुवक मंडल छिंदवाड़ा।
- २२ ऋषिल भारतीय न० यु० मंडल इटारसी।
- २३ श्री ताराचन्द जी प्यारेलाल जी मृडरा।
- २४ भाई किशोरीलाल जी सागर।

सजाइये ! सजाइये !! शित्ताप्रद-वाक्यों की उत्तमोत्तम तिस्तयों—

स— त्रपने २ गृह मन्दिरों को— सजाइये ।

श्रीर—
हमेशह अपनी आंग्वां के सामने
आदर्श-भावों का नकशा
बनाये रिखये।
तिष्तियां मगाने का एक-मात्र पता—
बाबू शंकरलाल जैन
प्रोप्रायटर— श्री साहित्य कार्यालय
कुएडा (छिन्दवाडा)

學一定常



मंगाइये !

मंगाइये !!

## " तारगा-बन्धु

मासिक-पत्र

पूरो तारण समाज तथा संसार के नवीन-समाचार उनमोत्तम धार्मिक, सामाजिक, लौकिक लेख, कविता, संवाद— स्थादि २ सामग्री का

ग्रानन्ह—

घर बैठे जानने के लिये

'तारगा-वंवु' मगाइये

वार्षिक मूल्य २॥)

पताः— तारण-बन्धु कार्यालय इटारसी (सी॰ पी॰)

### कृपया-

पत्येक छपे हुये-

यन्य पुस्तक कार्म अमिद

# धार्मिक साहित्य को--

विनय पूर्वक सम्हाल

कर राखिये।

मिन्य में काम आनेगा

# तारण समाजकी चालू संस्थाये

| 8   | श्री ताग्गतरम् पाठशाला वासीटा ( गंज )     |
|-----|-------------------------------------------|
| २   | श्री तारणतरण गुरुकुत्त छिन्दवाडा।         |
| ३   | र्श्वा ताग्णतम्ण विद्यालय कुएडा ।         |
| 8   | श्री तारणतरण पाठशाला फुटेरा ( दमोह )      |
| ¥   | श्री तारणतरण जैन पाठशाला इटारमी।          |
| Ę   | श्री तारखतरण भारतीय नवयुवक मंडल वावई।     |
| Ø   | श्री तारणतरण नवयुवक मंडल छिन्दवाड़ा।      |
| _   | श्री तारणतरण सेवा-संघ फुटेरा।             |
| 3   | श्री छिन्दवाडा प्रान्तीय नवयुवक मडल।      |
| १०  | श्री शीतल वाचनालय बागई।                   |
| ? ? | श्री ता० त० कुमार वाचनालय कुडा (ब्रिटवाडा |
| १२  | श्री जयसेन लायबेरी छिन्दवाडा              |
| १३  | श्री तारणतरण नाटक मंडल सिलवानी।           |
| १४  | श्री तारण ध्वनि-मडली अमरवाडा।             |
| १५  | अविल भारतीय वाल समाज छिन्दवाड़ा।          |

२००) रु० परितोषिक

उस लेखक को मिलेंगे जो प्राचीन प्रंथोंसे
शिलालेखों से, तथा गवर्नमेंट के
पुराने रिकाडोंसे, रियासतों
के पुराने रिकाडोंसे
श्री गुरु—
तारणतरणाचार्य महाराज का

प्रामाणिक

जीवन—चरित्र पूरा पूरा :—
लिख कर तैयार करेगा।
इसके श्रीतरितः:उसका वह प्रन्थ प्रकाशित भी कराया जावेगा।
निवेदक :—
(दानवीर) मिं० हीरालाल नोखेलालजो
सिंगोड़ी (छिन्टवाड़ा) 乗りょうりゅうりゃう おうりゅうりょう そうくん



श्रीतारण-जयन्ती श्रीर श्रीतारण-समाधि दिवस

म्रिक्विक् मनाने का ध्यान रिखये।

—तथा*-*—

मनुष्य मात्र को---श्रो गुरु के पवित्र-उपरेश उद्देश्य खुनाइये }

# हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा की ग्रुद्ध सुंदर ह्यपाईके लिये 'ग्राकलंक--प्रेस'

मुलतान सिटी

को---

सदा याद रक्खें।

#### वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय काल न०

केखक स्टिल्ला , जीपसेना |
शीर्षक तारण - शिक्य काण |